# शह्त कान शार कर

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर



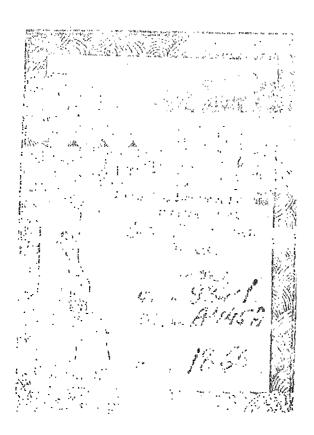

# अछ्त कीन और कैसे ?

मूल-लेखक डा० भीमराव आम्बेडकर अनुवादक भदन्त आनन्द कौसल्यायन

गीतम बुक डिपो, दिल्ली

भकाशक— गौतम लुक डिपो, नई सङ्क, दिल्ली।

मृत्य - चार रूपया

मुद्रक— पं० विष्णुदत्त शास्त्री, प्रबन्धक पी० बी० व्याई० सप्रे, नई दिल्ली ।

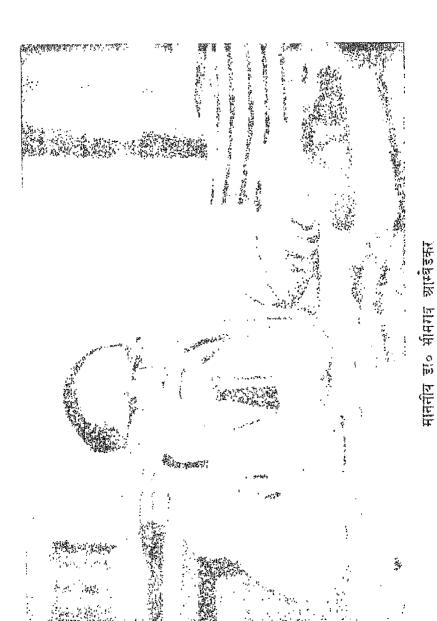

# दी शब्द

इन पंक्तियों के लेखक ने जब से डाक्टर भीमराव आम्बेडकर की पहली पुस्तक जाति-मेद का विष्यंम (एनिहिलेशन आफ कास्ट) पढ़ी, तभी से वह उनके पाण्डित्य और मौलिकता का एकिनष्ठ प्रशंसक है। 'पाकिस्तान', 'गान्धी' और 'कांग्रेस' ने अब्रुतों के लिये क्या किया, श्रूद्र के कौन थे ज्यादि उनके प्रनथ, उनके मौलिक-चिन्तन के एक से एक बढ़-कर प्रमाण हैं।

लेखक को हर्ष है कि वह आज उनकी नवीनतम कृति—'श्रक्कृत कौन और केसे १'का अनुवाद हिन्दी-पाठकों के सम्मुख रखने में समर्थ हुआ है। अनुवाद केसा बना, इसके निर्णायक पाठक ही हैं।

प्रनथ में मूल संस्कृत प्रनथां के अनेक उद्धरण आये हैं। डा० साहब ने वे उद्धरण तत्सम्बन्धां उन अप्रेजी प्रनथों के अनुवादों से लिये हैं। जहाँ तक सम्भव हुआ, अनुवादक ने उन उद्धरणों को मूज संस्कृत प्रनथों से मिलाकर भी ठोक बजा लिया है और अधिकतर उद्धरण उनके मूल रूप में टिप्पणियों में दे भी दिये हैं। अब बह उनके अनुवाद की ओर से भी निश्चिन्त हैं।

ं इतनी सब सावधानी रखने पर भी यदि कहीं कुछ स्खलन हो ही गया हो, तो अनुवादक चमा-प्रार्थी हैं।

इस पुस्तक में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, वह सब डाक्टर साहब का है, चौर यदि कुछ इतर है तो उसकी जिम्मेवारी अनुवादक को अपने सिर लेनी ही होगी।

रोह्ति-कुटीर, वर्धा २४।२।४६

श्रानन्द कौसल्यायन

#### स्मिका

यह पुस्तक एक प्रकार से मेरी दूसरी पुस्तक— "शूद्र—" वे कौन थे ख्रीर वे कैंसे हिन्दी-खार्य समाज का चौथा वर्ण बने" (१६४६ में प्रकाशित) का रोषांश है। शूद्रों के खरिरिक्त हिन्दू सभ्यता ने तीन खीर सामाजिक वर्गों को जन्म दिया है, जिनकी छोर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये, नहीं दिया गया। वे तीन सामाजिक वर्ग हैं:—

- (१) जरायम-पेशा जातियाँ, जिन की जन-संख्या लगभग २ करोड़ है;
- (२) श्रादि-वासी जातियाँ, जिन की जन-संख्या लगभग १ करोड़ पचास लाख है;
  - (३) अबूत जातियाँ, जिन की जन-संख्या लगमग ४ करीड़ हैं।

इन वर्गों का अस्तित्व एक जुगुण्सा का विषय है। यदि हिन्दू-सभ्यता को इन वर्गों के जनक के रूप में देखा जाये, तो वह सभ्यता ही भी करका सकती। यह तो मानवता को दबाये रखने तथा गुलाम बनाने के लिखे बीतान का पड्यन्त्र है। हमका ठीक नामकरण बितानियंत होना चाहिए। उस सभ्यता की और हम कथा नाम है, किसने ऐसे लीगों की एक बड़ी संख्या को जन्म दिया हो, जिन्हें यह शिक्षा ही जाती है कि चोरी-चकारी करके जीविका चलाना सीदिकोपांत्रक का एक मान्य कम है, जुसरी पड़ी संख्या, जो सभ्यता के बीची-चोच अपनी आर्यान्मक वर्षर अवस्था बनाये रखने के लिए स्वतन्त्र छोड़ ही गई है, और एक तीसरी बड़ी रांच्या, जिसे सामाजिल त्यवहार से परे वी चीज समक्ता गया है, जिसके स्वर्श भाव से जादमी "अवविद्यु" होता है।

(यि फिसी भी दूसरे देश में ऐस वर्ग विकासन होते तो लोग अपने दिलों को टटोलने और उनके मूल का पता लगाने का प्रयत्न करते किन्तु हिन्दू को इन दो में से एक भी नहीं सुफी। इसका कारण सरल है— हिन्दू को यह लगता ही नहीं कि, इन वर्गी का ऋस्तित्व उसके लिये कुछ त्तमा-याचना करने अथवा लड्जा का कारण है। वह न इस विषय में प्राय-श्चित करने की अपनी जिम्मेदारी समभता है और न इसकी उत्पत्ति तथा विकास के सम्बन्ध में खोज करने की। दूसरी चोर प्रत्येक हिन्दू को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी सभ्यता न केवल सबसे ऋषिक प्राचीन है किन्तु अनेक दृष्टियों से यह एकदम अनोखी भी है। हिन्दू इन वातों को दोहराने में कभी नहीं थकता हिन्दू सभ्यता बहुत प्राचीन है, यह बात समम में आती है और मानी भी जा सकती है। लेकिन यह बात समम में नहीं जाती कि वह हिन्दू सम्यता को जानीखी सम्यता किस जाधार पर कहता है। हिन्दू ओं को कदाचित यह अच्छा न लगे। किंतु जहाँ तक श्रहिंदुओं का संबंध है, इस प्रकार की मान्यता का एक ही आधार हो सकता है। यह त्राधार इन वर्गी का ऋस्तित्व है, जिनकी जिस्मेदारी दिंदृ सभ्यता के सिर है। किसी हिंदू को इस बात के दोहराने की जरूरत नहीं कि हिंदू सभ्यता एक अनोखी चीज है, क्योंकि, कोई इससे इंकार नहीं करता। कारा ! हिंदू इस बात को समभता कि यह श्राभमान करने की नहीं, किंतु लिजन होने की बात हैं।)

हिन्दू सभ्यता की बुद्धिमसा, श्रीट्या और पवित्रता में लोगों का जो भूठा विश्वास है, उसका भूव कारण हिन्दू विद्वानों का विचित्र सामाजिक मानस शास्त्र है।

श्राज तमाग पांग्रहस्य ज्ञानागों में मीमित है। किन्तु दुर्भाग्य में सभी तक एक भी जानाग पंडित ने ज्ञामें अहकर नाल्टेयर जैमा पाम नहीं किया। नाल्टेयर में मानमिक ईमानदारी थीं, जिसके कारण, वह जिस केथीलिक चर्च में पता था, उसीके सिद्धानों के निकट उठ खड़ा हुआ। मिकिय में भी किसी के बाल्टेयर बन्ने को सम्मानना नहीं। भागगों के पांहित्य की यह एक कड़ा टीका है कि उन्होंने एक भी बाल्टेयर पैदा नहीं किया। इससे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि यह बात याद रहें कि बाह्मग

पंडित विद्वान् भर हैं। वह मनीषी नहीं है। मनीषी त्रीर विद्वान् में आकाश-पाताल का त्रांतर है। पहिला वर्ग चैतन्य होता है। उसे अपने वर्ग के स्वार्थों की चिन्ता रहती है। दूसरा एक मनस्वी-प्राणी होता है, जो अपने वर्ग के स्वार्थों की भी परवाह न कर स्वतन्त्रतापूर्वक आचरण कर सकता है। ब्राह्मणों ने जो कोई वाल्टेयर पैदा नहीं किया उसका कारण यही है कि ब्राह्मण केवल विद्वान् हुए हैं।

बाह्मणों ने कोई भी वाल्टेयर क्यों पैदा नहीं किया ? इस प्रश्न का उत्तर एक दूसरे प्रश्न द्वारा ही दिया जा सकता है। - तुर्की के सुल्तान ने इस्लामी संसार के मजहब को क्यों नष्ट नहीं किया ? किसी भी पोप ने केथोलिक धर्म की निन्दा क्यों नहीं की ? ब्रिटिश पार्लियामैंट ने तमाम नीली आँखों वाले वच्चों को मार डालने का कानून क्यों पास नहीं किया ? सुल्तान, पोप अथवा बिटिश पार्लियामैंट उसी एक कारण से यह सव नातें नहीं कर सकी, जिस कारण से ब्राह्मण कोई वाल्टेयर पैदा नहीं कर सके। यह बात मान लेनी चाहिये कि किसी भी आदमी के आचरण को उसका अथवा उसके वर्ग का स्वार्थ अन्दरूनी तौर पर भाँध देता है। श्रीर उसकी बुद्धि भी तदनुसार ही कार्य करती है। ब्राह्मण को श्राज हिन्दू-समाज में जो शांकि और पर मिला हुआ है, वह सम्पूर्ण रूप से इस हिन्दू सम्यता के ही कारण है, जो उसे मानव से कुछ वदकर स्वीकारी करती है और मिन्नले वर्ग के लोगों पर नाना प्रकार की पावंदियाँ नगत हैं, जिससे ने कभी विद्रोह करके बाह्यश की श्रेष्टता को अस्वीकार न कर बेटें। जैसा स्वासाविक ही है प्रत्येक बाह्मणु—चाहे वह फाँदेवादी विचार का हो, चाहे प्रगतिशील हो, चाहे वह पुरोहित हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे पंडित हो. चाहे अपंडित हो-का स्वार्थ इस बात में है कि बाह्यण का ऋँचा स्थान बना रहे। ब्राह्मण वाल्टेयर किस तरह हो सकते ये १ ब्राह्मणी में यदि कोई बाल्टेयर पैटा हो जाय, तो वह उस सभ्यता के लिये एक निधित खतरा लिख होगा, जिसकी रचना ही आदार्थी की प्रधानता बनाए रखने के लिए हुई है। बात यह है कि बाह्मण की प्रतिमा को इस बात की

चिन्ता बनी रहती हैं कि उसका स्वार्थ गुरचित रहे। उसपर यह एक भीतरी प्रतिबन्ध लगा हुआ हैं, जिसके कारण उसकी प्रतिभा उस सीमा तक नहीं खिलती, जिस सीमा तक उसकी ईमानदारी और सचाई के कारण उसको खिलना चाहिये। उसे यह उर बना रहता है कि इससे उसके वर्ग और इसलिये अपने स्वार्थों को हानि न पहुँच जाय।

लेकिन जो बात आदमी को चिढ़ाती हैं, वह शहाणी साहित्य की पोल खोलने के किसी भी प्रयत्न के प्रति शहाण पंडित की असहन-शीलता है। वह स्वयं तो जहाँ आवश्यक भी हो वहाँ भी मूर्ति-भंजक का काम नहीं करेगा। वह ऐसे अशहाणों को भी, जिनमें यह कार्य करने की योग्यता है, नहीं करने देगा। यदि कोई अशहाण ऐसा प्रयत्न करे तो यह शहाण पंडित साजिश करके चुणी साध लेंगे, उसके कथन की और ध्यान ही नहीं देंगे। किसी माम्ली बात को लेकर उसका एकदम विरोध करेंगे अथवा उसकी कृति को एकदम निकम्मा ठहरा देंगे। शहाणी साहित्य की पोल खोलने के काम में लगे हुए एक लेखक के नाते मैं इस प्रकार के नीचतापूर्ण क्यवहार का शिकार हो चुका हूँ।

बाह्यण परिखतों के रदन के बावजूद, जिस कार्य की मैंने जिम्मे-बारी ली है, वह सुके करते रहना चाहिये। इन बर्गों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक ऐसा जिपय हैं, जिस में लोज करने की आवश्यकता है। इस प्रत्तक में इन श्रमामें यमों में में एक पर तिचार किया गया है। तीनों में 'अध्वतें' की ही राज्या मनसे अधिक है। उन्हींका आस्तत्व भी सबसे आधिक अस्वाभाविक हैं। इतना होने पर भी अभी तक उनके "मृता" का पना लगाने का कोई प्रयक्त नहीं हुः हा। हिन्दु औं ने ऐसा प्रयक्त कार में स किया हो, यह नात अच्छी तरह समक में उनती है। पुराने कड़ियालं हिन्दु को 'इत-छात' मानने में कोई तोप ही नहीं विखाई देता। जमके लिये यह एक सामान्य और स्थामाविक बात है। इराहिये न इस सन्वर्भ में विशी प्रायप्तिक की आवश्यकता है और न आस्या भी। आधुनिक जये विचार के हिन्दु को इसमें दोष विखाई देता है, लेकिन वरा उसकी सार्वजिनक तौर पर चचा करते हुए लेजा श्राती है। उसे इस बात का डर लगा है, कि कहीं विदेशी यह न भांप जायें कि हिन्दू-सम्यता इस प्रकार की निन्दनीय तथा विषसरी पद्धित श्रथवा सामाजिक व्यवस्था की जनक हो सकती है, जैसी यह "श्रञ्जतपन"। लेकिन श्राश्चर्य की बात है कि "श्रञ्जतपन" ने सामाजिक संस्थाओं के शूरोपियन विद्यार्थी का भी ध्यान श्रपनी श्रोर श्राकर्षित नहीं किया। ऐसा क्यों हुश्रा ? यह समक्ष में श्राना फठिन है। लेकिन बात ऐसी ही है।

इसलिये यह पुस्तक एक विषय में, जिसकी हर किसी ने उपेचा की है, मार्ग-दर्शक प्रयत्न समका जा सकता है। यदि मैं कह सकूँ, तो यह पुस्तक न केवल मुख्य प्रश्न के हर पहलू पर बिचार करती है, जिस पर विचार करना इसका उद्देश्य है, अर्थात् "अद्भूतपन" की उत्पत्ति के प्रश्न पर; अपितु यह इस सम्बन्ध के लगभग अन्य सभी प्रश्नों पर भी विचार करती है। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि जिनका बहुत ही थोड़े लोगों को ज्ञान भी है। जिन्हें ज्ञान है, वे उनके मारे हैरान हैं। उनकी समम में नहीं आता कि उनका क्या उत्तर दें ? इन प्रश्नों में से कुछ, जिनपर इस पुस्तक में विचार किया गया है, ऐसे हैं जैसे (१) 'बाह्यन गाँव के बाहर क्यों रहते हैं ?' (२) 'गोमांधाहार अधूतपत का कारण क्यों हुआ ?' 'क्या हिन्हुओं ने कभी गोभांस नहीं जाया ?' 'अवाबालों ने गोनगंश खाना पर्नो छोड़ दिया ?' 'बाह्मण क्यों शाकाहारी ज्यादि बन गये ?' इस पुस्तक में, इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सुकामा गया है। सम्भव है कि इस पुस्तक से जी उत्तर विथे गये हैं, वे राभी दृष्टिगों से सम्पूर्ण न हों, किन्तु यह स्थीकार करना होगा कि यह पुस्तक पुरानी वानों पर एक नई हिष्टे से विचार करने का भगल जात्रय हैं।

इस पुस्तक में ''श्रह्युह-पक्ष' की उत्पत्ति के वारे में जो विचार-सरुणी दी गई है, वह सर्वथा नवीन है। उसकी मुख्य धारावें थे हैं :--

- (१) "हिन्दुःश्री' श्रीर ''श्रह्नूतों'' में 'नवल' की कोई मित्रता नहीं।
- (२) "अञ्जूतपन" की उत्पत्ति से पहले अपने मृत-रूप में "हिन्सुओं"

और "श्रब्धतों" का भेद एक दल के आदिमयों तथा पराये दलों के छितरे हुए आदिमयों (Broken mon) का विभेद था। ये छितरे हुए आदिमी ही आगे चलकर "अछूत" कहलाये।

- (३) जिस प्रकार 'नसल' की भिन्नता "ऋदूतपन" का आधार नहीं हैं, उसी प्रकार पेशों की भिन्नता भी "ऋदुत-पन" का आधार नहीं हैं।
  - (४) अञ्चलपन की उत्पत्ति के मूल कारण दो हैं :--
  - (क) ब्राह्मणों की 'छितरे-हुए' बौद्धों के प्रति घृणा।
- (स) दूसरों के गो-मांस-मच्चण छोड़ देने पर भी छितरे हुए आद-मियों का गो-मांस स्वाते रहना।
- (५) "अञ्चतपन" के मूल का पता लगाने के प्रयत्न में हमें यह सावधानी रखनी चाहिये कि हम "अञ्चत" और "अपवित्र" को एक न बना दें। जितने रूढ़ि-वादी हिन्दू लेखक हैं, उन्होंने "अञ्चत" और "अपवित्र" को एक कर दिया है। यह एक गलती है। "अञ्चत" और हैं, तथा 'अपवित्र" और।
- (६) यद्यपि एक वर्ग के तौर पर धर्म-शास्त्रों के ही समय में "अपित्रत्र" लोगों का जन्म हो गया था, किन्तु "अबूत्" ४०० ई० के भी बहुत बाद में अस्तित्व में आये।

ये निष्कर्ष भेरी ऐतिहासिक खोजों के परिणाम हैं। एक इतिहासः को अपने सामने जो आदशे रखना चादिके, उसे 'गोएके' न उपपुक्त शब्दों में रखा है। उसका कथन हैं:—

"इतिहासदा का कतंत्र्य हैं कि वह सत्य की असन्य से, निश्चित को अनिश्चित से तथा संदिष्य की अस्वीकरणीय से एक परें । हर एक खोजी को सर्वहोषरि जापने आपको ऐसा समकता लाहिए गानों वह किसी गुकदमें का निर्णय करने से लिये बेटा हो। उसे पेंचल इस वात पर विचार करना है कि गवाहियों के हिमान से गुकदमें का पूरा और स्पष्ट कप क्या है ? सब उसे अपना निरक्ष निकालना है और अपना मह (निर्णय) देना है, भले ही उससे पहले आदमों से उसका निर्णय मेल माथे, चाहे न खाये।"

गोएक के इस उपदेश के अनुसार आचरण करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती, यदि तत्सम्बन्धी आवश्यक घटनायें ज्ञात हों । यह तमाम उपदेश बहुत मूल्यवान् है ऋौर श्रावश्यक भी । किन्तु गोएके हमें यह नहीं बताता कि इतिहासज्ञ को जब बीच की एक कड़ी ही न मिले तो इतिहासज्ञ क्या करे, जब उसे महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच के परस्पर के सम्बन्ध का कोई सीधा प्रमाण ही न मिले। मैं यह इसलिये कह रहा हूँ कि ''श्रक्त-पन" के मूल की खोज करने तथा दूसरी ऐसी सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के अपने प्रयन्न में मुक्ते कई अदृश्य हुई कड़ियों से पाला पड़ा है। निस्सन्देह इस मामले में मैं ही अकेला नहीं हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास के सभी विद्यार्थियों को उनका मुकाबला करना पड़ा है। भारतीय-इतिहास ही की चर्चा करते हुए माउन्ट स्टू अर्ट एरिफस्टन ने लिखा है :-"अलचेन्द्र के आगमन के पूर्व की किसी सार्वजनिक घटना की तिथि बता सकना कठिन है, और इस्लाम की विजय से पूर्व प्राकृतिक-गरिवर्तनों में किसी प्रकार के कार्य कारण-सम्बन्ध को हूँ इ निकालने का प्रयत्न करना भी (कठिन हैं)।" यह एक खेद-भरी स्वीकृति हैं, किन्तु इससे हमें कुछ सहायता नहीं मिलती। प्रश्न है: "इतिहास का विद्यार्थी क्या करे? क्या जब तक उसे खोई कड़ी न मिल जाये, तब तक अपने काम को रोक दे ?'' मैं ऐसा नहीं सममता। मेरी मान्यता है कि ऐसी अवस्था में उसे इस बात की छट्टी है कि वह अपनी कल्पना तथा अन्तर्हे छि को काम में लाये और उससे घटनाओं की जंजीर के बीच की खोई हुई कड़ियों की कमी को नई अज्ञात कड़ियों से पूरा करने की कोशिश करे। वह किसी एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करे, जिसे ठीक सान कर आगे बढ़ा जा सके और यह समाये कि जिन घटनाओं की ज्ञात घटनाओं से किसी तरह व्याख्या नहीं होती उनमें कार्य-कारण का क्या सम्बन्ध रहा होगा। मुमे यह स्वी-कार करना चाहिये कि काम को रोक देने की बजाय मैंने इसी पद्धति का

अनुसरण किया है, और इसी तरह उस कठिनाई से पार पाने का प्रयत्न किया है, जो मेरे सामने ( घटनाओं की ) खोई हुई कड़ियों के न मिलने के कारण उपस्थित हुई।

सम्भव है जालेचक मेरी इस 'कमी' का उपयोग गेरी सारी विचार-सरणी को ही रही की टोकरी में डाल देने के लिये करें और कहें कि यह ऐतिहासिक-खोज के सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकृत है। यदि जालोचकों का यही मत हो तो में उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि कोई ऐसा नियम है जो ऐतिहासिक निष्कर्षों पर शासन करता है और कहता है कि किसी मत को केवल इस लिए अस्वीकार करदो कि उसकी सीधी-साची नहीं मिलतीं तो वह नियम ही खराब नियम है।

(१) सीधी-साद्यी बनाम अनुमान प्रमाण, तथा (२) अनुमान प्रमाण बनाम कल्पना, के विचाद में न पड़ कर आलोचक को जो काम करना चाहिये, वह यही है कि वह देखे कि क्या कोई मत केवल अटकल पर निर्भा करता है ? (३) कि क्या वह मत सम्भव है, और क्या वह मेंगे मत की अपेचा ज्ञात वातों से अधिक मेल खाता है ?

पहली बात के बारे में में कह सकता हूँ कि केवल इसलिये कि इतमें कहीं-कहीं कल्पना' से काम लिया गया है, कोई मत निराधार नहीं गाना जा लकता। मेरे आलोचकों को याद रखना चाहिये कि हम एक ऐसी संस्था का विचार करने जा रहे हैं, जिसका मूल अतीत के गर्भ में विलीन हो चुका है। "अञ्चलपन" की उत्पत्ति की व्याख्या करने का यह प्रयत्न, विन्हीं भन्थों से, जिनमें सब बातें निश्चयात्मक भाषा में दी हुई हों, इतिहास लिखने के समान नहीं। यह तो जहाँ माहित्यक आधार अविध्यात है, वहाँ इतिहास की उन्तर्भवना का प्रश्न है; क्योंकि अहाँ वह है भी वहाँ भी उन्तर्भ इस रक्षण्या पर कोई सोवा अपाल नहीं पहला। ऐसी परिस्थित में दन्त्रों में इत्तर्भ त्याकर यह पता लगाने का प्रयत्न करना भी पहेगा कि वह क्षण्य प्रया क्या वातें सुमाते हैं और किम किस भात की श्रिपाते हैं, जिना इस अत का पूर्ण विश्वय हुए-कि जो मिला है, वह सत्य भी है वा नहीं-अतीत

के अवशेषों का संप्रह करना, उन्हें एक दूसरे के पास पास रखना और उनसे उनकी उत्पत्ति की कहानी सुनना-यही यह कार्य है। इस कार्य की उपमा उस पुरातत्ववेता के कार्य से दी जा सकती है, जो खरडहरों से शहर का निर्माण करे. अथवा उस प्राणी-शास्त्र-वेत्ता के कार्य से जो किसी प्राणी की विखरी पड़ी हड़ियों और उसके दाँतों से उस प्राणी की कल्पनी करता है अथवा उस चित्रकार के कार्य से जी किसी दृश्य के निर्माण के लिए जितिज की रेखाओं और पहाड़ी पर के छोटे से छोटे पद चिन्हों का अध्ययन करता है। इस दृष्टि से यह एक इतिहास-पुस्तक से भी अधिक एक कला-कृति हैं। "अकूतपन" का मूल उस मृत-अतीत के गर्भ में विलीन है, जिसकी किसी को जानकारी नहीं। उसे जीवित करने का प्रयत्न ऐसा ही है, जैसा इतिहास के लिए किसी शहर का पुनरदार करना, जो अनन्त काल से अभाव-प्राप्त है, और जिसे उगके मुल-रूप में लाकर खदा कर देना है। ऐसे कार्य में 'कल्पना' तथा 'अनुमान' को अपना बड़ा हिस्सा लेना ही होगा। उसके जिना यह कार्य्य हो नहीं सकता। लेकिन वह अपने में इस मत को ही को टोकरा में फंकने का कारण नहीं हो सकता। क्योंकि 'शिवित कल्पना" के बिना कोई वैज्ञानिक-खोज सफल हो ही नहीं सकती, और 'अनुमान' ही विज्ञान की आतमा है। मैक्सिम गोर्की का कथन है :-

"विज्ञान और साहित्य में बहुत बात समान है, दोनों में ही ध्यान से देखन, तुलना करने धीर अध्ययन करने का विदोप महत्व है; कलाकार की भी वैद्यानिक की ही कल्पना और अंतर्र ष्टि की आवश्यकता हती है। कल्पना और अंतर्र ष्टि की आवश्यकता हती है। कल्पना और अंतर्र ष्टि अभी तक ध्यान-किंड्गों द्वारा घटनाओं भी जंजीर की खोई हुई किंड्गों की कमी को पूरा करती है। यह वैद्यानिक को इस बात की धाद्या देशी है कि वह ऐसे अनुमान लगाये और इस प्रकार के मत का प्रतिपादन कर, जो प्रकृति के रूप और उसकी प्रक्रिया के अध्ययन में लगे हुए आहमी के मन को कम या अधिक ठीक ठीक रास्ता दिखा सके। व साहित्य निर्माण की चीजें हैं; पाकों और "नम्नों" का निर्माण करने

की कला में कल्पना, श्रंतर्राष्टि, श्रौर श्रपने मन में चीजें बना सकने की योग्यता की श्रपेत्ता रहती है।"

इसलिए जहाँ कि इयाँ खोई हुई हैं, वहाँ उनके पुनः निर्माण करने का प्रयत्न करने के लिए मुक्ते चमा-याचना करने की जम्मरत नहीं है। और केवल इसी कारण मेरा मत "दृषित" भी नहीं माना जा मकता, क्योंकि कहीं भी केवल अटकल दी कि इयों के निर्माण का आधार नहीं होती, अधिकांश में मेरी सारी विचार-सरणी अथवा मत का आधार यथार्थ-घटनायें और उनसे जो अनुमान निकाल गये वे ही हैं। और जहाँ जहाँ यथार्थ-घटनाओं या उनसे प्राप्त अनुमानों का आधार नहीं लिया गया वहाँ वहाँ उसका आधार सम्भावना की पर्याप्त-मात्रा पर आश्रित परिस्थित जन्य गवाही है। ऐसी एक भी बात नहीं है, जो मैंन अपने कथन के समर्थन में कही हो और जिसके बारे में मैंने अपने पाठकों से आशा की हो कि वे बिना किसी प्रमाण के केवल "विश्वास" के बल पर स्वीकार करलें। मैंने कम से कम यह दिखा दिया है कि जो कुछ मैंने कहा है, उसके पच में सम्भावनाओं की बहुत मात्रा है। यह कहना कि सम्भावना की बहुत मात्रा किसी निर्णय को सप्रमाण मानने का पर्याप्त आधार नहीं है, केवल वाल की निर्णय को सप्रमाण मानने का पर्याप्त आधार नहीं है, केवल वाल की क्या किसी निर्णय को सप्रमाण मानने का पर्याप्त आधार नहीं है, केवल वाल की क्या कि की किसी निर्णय को सप्रमाण मानने का पर्याप्त आधार नहीं है, केवल वाल की क्या किसी निर्णय को सप्रमाण मानने का पर्याप्त आधार नहीं है, केवल वाल की क्या किसी निर्णय को सप्रमाण मानने का पर्याप्त आधार नहीं है, केवल वाल की क्या किसी निर्णय को सप्रमाण मानने का पर्याप्त आधार नहीं है, केवल वाल की क्या की सप्त की सप्त की सप्त की स्व की स्व की स्व की सप्त की सप्त की सप्त की सप्त की स्व की स्व की स्व की सप्त की स्व की स्व की स्व की स्व की सप्त की स्व की सप्त की सप्त की सप्त की सप्त की स्व की स्व की स्व की स्व की स्व की स्व की सप्त की सप्त की स्व की स्व की स्व की स्व की सप्त की स्व की सप्त की सप्त की स्व की स्व

तृस्पी बात, जिस पर मैं चाहता हूँ कि मेरे आलोचक ध्यान दें, बह यह है कि में ऐसा 'छोछा' नहीं हूँ कि अपने कथन को 'श्रन्तिम-सत्य' मान बैटूँ। में उनसे इसे 'श्रन्तिम-शब्द' मानने की प्रार्थना नहीं करता। मैं उनके अपने निर्णय को प्रभावित नहीं करना चाहता। वे अपने निर्णय पर पहुँचने में स्वतन्त्र हैं। में उनसे जो बात निवंदन करना चाहता हूँ, वह इतनी ही कि ये यह विचार कर देखें कि चया मेरा चह मह ऐसा नहीं है कि जिसे लेकर आसे बढ़ा जा सके, और इसलिय, कम से कम इस समय के लिये, सप्रमाण; यदि किसी भी मह की प्रामाभिकता इस बात में है कि वह आसपास की सभी वातों से मेल खाना हो, उनकी ध्याव्या कर देता हो और उन्हें एक अर्थ दे बेता हो—ऐसा अर्थ जो उस मत के अभाग में किया ही नहीं जा सकता । मैं अपने आलोचकों से एक निष्पत्त मूल्यांकन के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता।

१ जनवरी १६४८ १ हार्डिंग एवेन्यू, नई दिल्ली। भीमराव आम्बेडकर

# विषय-सुची

| वरिच्छेद  | विषय                                       | ăes        |
|-----------|--------------------------------------------|------------|
|           | पहला खराड                                  |            |
| P         | ऋहिन्दुओं में श्रञ्जूतपन                   | ę          |
| ₹         | हिन्दुओं में अबूतपन                        | 88         |
|           | दूमरा खल्ड                                 |            |
| રૅ        | अञ्चत गाँव से बाहर क्यों रहते हैं ?        | 39         |
| 8         | क्या अञ्चल छितरे हुए आदमा हैं ?            | 3,5        |
| ¥         | क्या अन्यत्र भी ऐसा हुआ है ?               | <b>૪</b> ર |
| Ę         | ये वस्तियाँ अन्यत्र क्यों लुप्त हो गई' ?   | 80         |
|           | तीसरा खराड                                 |            |
| v         | श्रकृतपन का मूल-नसलों की भिन्नता           | ХŹ         |
| the total | अञ्चत्पन का आधार—पंशे                      | ሂሠ         |
|           | चौथा खराड                                  |            |
| 3         | अञ्चलपन का मूल—गौद्धधर्म के प्रति घृणा     | વર્        |
| १०        | अव्यतपन का मज-गी-तांस खाना                 | £.Z        |
|           | पाँचवाँ खग्रङ                              |            |
|           | नये सिद्धान्त श्रौर दुझ प्रश्न             |            |
| ११        | क्या हिन्दु यों ने कभी गी-मांस नहीं खाया ? | 33         |
| १६        | अनाहाणीं ने गी-मांस खाता क्यों छोड़ दिया ? | ?om        |
| १३        | बाह्मण शाकाहारी क्यों बन गये ?             | 880        |
| १४        | गो-मांसाहार ने 'छितरे हुए आदमियों' को      |            |
|           | 'श्रङ्कत' क्यों बना दिया ?                 | १४६        |
| ,         | छ3ा खर्ड                                   |            |
| 8%        | अपवित्र श्रीर 'अञ्जूत'                     | १४७        |
| १६        | ज्ञितरे हुए आदमी अब्हत कब बने ?            | १७०        |
|           |                                            |            |

### ञहिन्दुओं में अछ्तपन

अञ्चत कीन हैं और अञ्चतपन कैसे पैदा हुआ है ? यही वह मुख्य प्रश्न है जिसका उत्तर इन पूछों में देने का प्रयत्न किया गया है ।

विषय की गहराई में उतरने से पहले कुछ आरम्भिक प्रभों का उत्तर देना आवश्यक है। पहला प्रश्न हैं कि क्या संसार में केवल हिन्दू ही हैं जो अब्तपन मानते हैं ? यदि आहिन्दुओं में भी अब्तपन है तो हिन्दुओं के अब्तपन मानते हैं ? यदि आहिन्दुओं में भी अब्तपन है तो हिन्दुओं के अब्तपन में क्या अन्तर है ? दुर्भाग्य से अभी तक किसी ने ऐसा तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। इसीका परिणाम है कि यद्यपि अनेक लोग यह जानते हैं कि हिन्दुओं में अब्तपन है, किन्तु वे यह नहीं जानते कि इसका अनोखापन क्या है ? इसके अनोखेपन और इसकी विशेषताओं को यथार्थ रूप से समक लेने से ही अब्तों की गथार्थ स्थिति समक में आ सकती है और उसी से अब्तुतपन की उत्पत्ति भी जानी जा सकती है।

यह अच्छा ही होगा कि पहले हम इस बात की जाँच करें कि आरम्भिक और प्राचीन समाज में स्थिति क्या थी ? क्या वे अळूतपन को स्वीकार करते थे ? सबसे पहले हमें यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि वे अळूतपन से क्या सममते थे ? इस बारे में सभी का एक ही मत होगा सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि अळुतपन का आधार गन्दगी, अपवित्रता तथा कूत' लग जाने की कल्पना और उससे मुक्त होने के तरीके तथा साधन हैं।

जब आरिन्सिक समाज के सामाजिक जीवन की परीचा इस उद्देश्य से की जाती है कि हमें पता लगे कि वे लोग उपरोक्त अर्थ में अञ्चलपन से परिज्ञित थे या नहीं, तो इसमें सन्देह नहीं रहता कि आरिन्सिक समाज न केवल 'अपवित्रता' की करणना से परिचित ही नहीं था किन्तु उसके इस विश्वास के कारण धार्मिक क्रियाकलापों की एक जीवित पद्धति चन गई थी।

आरिभक मनुष्य विश्वास करता था कि :--

- (१) कुछ धिशेप घटनाच्यां के घटने से,
- (२) कुछ विशेष वस्तुओं के स्पर्श से, और
- (३) कुछ विशेष व्यक्तियों के स्पर्श से अपविज्ञता होती है।

आरमिसक मनुष्य का यह भी विश्वास था कि "अपवित्रता" एक आदमी से दूसरे आदमी में भी चली जाती हैं। उसे वह सगमता था कि यह "अपवित्रता" का एक से दूसरे में चला जाना विशेष अवस्थाओं में, विशेष रूप से होता है; जैसे खाने-पीने आदि के प्राकृतिक कृत्यों के समय। जीवन की जिन घटनाओं को आरम्भिक मनुष्य 'अपवित्रता" का कारण सोनता था, उनमें निम्नलिखित मुख्य थीं:—

- (१) जन्म
- (२) दीचा
- (३) वालिंग होना
- (४) विवाह
- (४) संभोग
- (६) मृत्य

जिन माताओं को संतान होने वाली होती वे "अपवित्र" और दूसरे में "अपवित्रता" फैलाने वाली मानी जाती थीं। माताओं की 'अपवित्रता" बच्चों तक भी फैलती थी।

संस्कार और वालिंग हो जाना जीवन की वे अवस्थायं हैं जो स्त्री-पुरुष के संपूर्ण ऐन्द्रियक तथा सामाजिक जीवन में अवेश की गोतक हैं। उन्हें एकांत में रहना होता था, विशेष भोजन खाना होता था, बार बार स्नान करना होता था, शरीर पर उवटनादि लगाना पड़ता था और अक्क-छेद भी, जैसे खतना। अमरीका की जातियों में जिन लोगों का संस्कार होता था वे न केवल विशेष-भोजन श्रहण करते थे किन्तु समय समय पर ऐसी श्रोपधि भी लेते थे जिससे उन्हें वमन हो जाय।

विवाह के साथ जो रीति-रिवाज होते थे उनसे ऐसा माल्म होता कि प्रारम्भिक मनुष्य विवाह को अपिवत्र समकता था। कंभी-कभी विवाहिता को अपनो जाति के आदमियों के साथ सम्भोग सहन करना पड़ता था जैसा कि आस्ट्रे लिया में; अथवा जाति के मुखिया या वैद्य के साथ जैसा कि अमरीका में; या पित के मित्रों द्वारा जैसा कि पूर्व-अफीका की जातियों में। कभी-कभी पित तलवार से पत्नी को एक खरोंच लगाता। कभी-कभी, जैसे मुंडा जाति में, पित से शादी होने से पहले पत्नी को वृत्त से शादी करनी पड़तो थो। ये जितने भी रीति-रस्म थे उनका उद्देश्य इतना ही था कि वह विवाह को "अपिवित्रता" से वचाये रखें।

प्रारम्भिक मनुष्य के लिये "मृत्यु" सबसे अधिक "अपवित्रता" का कारण थी। न केवल मृतदेह किन्तु मृत-व्यक्ति की वस्तुओं को ले लेना भी, "अपवित्र" होना था। जोजारों जोर शस्त्रों को मृत-व्यक्ति को देह के साथ इतनी अधिक संख्या में कृतर में गाड़ देने की प्रथा का यही तात्पर्थ था कि लोग इन वस्तुओं के उपयोग को खतरनाक तथा अभाग्यपूर्ण समक्तते थे।

वस्तुत्रों के स्पर्श से जो अपिवत्रता पैदा होती थी उसकी चर्चा करें तो प्रारम्भिक मनुष्य ने यह सीख लिया था कि खुछ वस्तुयें "पिवत्र" हैं, और कुछ अन्य "अपिवत्र"। यदि कोई आदमी किसी "पिवत्र" वस्तु को छू दे तो यही माना जाता था कि उसने उसे "अपिवत्र" कर दिया। "पिवत्र" और सामान्य-लौकिक वस्तुओं के एक दूसरे से पृथक करणा का एक बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाला उदाहरण 'टोड' लोग हैं, जिनके विस्तृत रीति-रस्मों तथा सामाजिक-संस्थान का सारा आधार वे प्रयत्न ही हैं जो वे अपने 'पिवत्र" दोरों को, "पिवत्र" देश-फार्मों को, "पिवत्र" वर्तनों को, "पिवत्र" दूध को और उन लोगों को जिनका काम इन रीति-रस्मों को करना है "पिवत्र" वर्तने रहते हैं वे सेशा पृथक कमरे में रखे जाते हैं और उन वर्तनों में दूध तभी पहुँच सकती

है जब पहले वह दूसरे कमरे में रावे हुए एक बीचके दूसरे वर्तन में डाला जायः चौर इस प्रकार विना इस बीच के दूसरे वर्तन में डाले उन वर्तनों में से दूस निकाला भी नहीं जा सकता। ग्वाला, जो पुरोहित भी होता है, एक विस्तृत संस्कार के बाद ही अपना काम आरम्भ कर सकता है। इस प्रकार वह सामान्य आदमी के दर्जे से ऊँचा उठा लिया जाता है और वह उस "पवित्र" कृत्य को करने के योग्य हो जाता है। उसको गाँव में विशेष अवसरों पर ही सोने की आज्ञा होती है और ऐसे ही दूसरे नियमों से उसका जीवन परिचालित रहता है। याद वह "पवित्र" ग्वाला किसी की मिट्टी के साथ चला जाय तो फिर वह अपने "पवित्र" कृत्यों को करने के अयोग्य हो जाता है। इस सबसे यही अनुमान लगाया गया है कि इनमें से अधिकांश रीति-रियाजों का एक ही उद्देश्य है कि सांसारिकता के खतरों से रहा हो और "पवित्र" वन्त को उन लोगों के उपभोग के योग्य बनायें जो स्वयं "पवित्र" है।

इस ''पवित्रता'' की भावना का सम्बन्ध केवल वस्तुत्रों में ही नहीं था। लोगों के कुछ ऐसे विशिष्ट वर्ग भी थे जो "पवित्र" सममें जाते थे। कोई आदमी यदि उन्हें छू देता/तो यह उनकी "अपवित्रता" का कारण होता। पोलीनेशियन लोगों में एक अपने से हीन व्यक्ति के स्पर्श में मुखिया की पवित्रता नष्ट हो जाती थी; यद्यांप ऐसा होना हीन व्यक्ति के लिये ंही हानिकर था। दूसरी श्रोर 'इफाने' में जो पवित्र श्राद्मी संस्कार-संबंधी श्रपत्रित्रता से सम्बन्ध रखता था उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती थी। 'उगंडा' में एक मन्दिर के निर्माण से पहले आदिमियों को चार दिन केवल. इसितिये दिए राए थे कि वे अपने आपको पवित्र बना हों । दूसरी श्रोर मुखिया और उसकी चीजें प्रायः इतनी अधिक पवित्र मानी जाती रही हैं। कि यदि कोई हीन दर्जें का आदमी उनकी उपयोग में लाये तो यह उसके तिये अन्छ। नहीं होता । 'टोंगा' द्वीप में जो जादमी किसी मांखया का रुपर्श करे वह निषिद्ध हो जायगा। यह दोप किसी बड़े अफसर के पेर के तलें को स्पर्शं करने से दूर होगा। मलाया प्रायद्वीप के मुखिया की "पनित्रता" राज-कीय-चिन्ह में विराजती थी श्रीर यदि कोई उसका स्पर्श करे तो वह गम्भीर बीमारी अथवा मृत्य की निमंत्रण हेता था।

विदेशी लोगों से मिलने में भी आरिम्भक मनुष्य 'श्रष्ठूत' वन जाते थे। दिल्लाण अफीका की एक जाति, व थो वा के लोगों का विश्वास है कि जो लोग अपने देश में बाहर जाते हैं, उन पर बाहरी भूतात्माओं का प्रभाव हो जा सकता है। विदेशी वर्जित थे; क्योंकि विदेशी देवताओं की पृजा करने से उनके बुरे प्रभाव पड़ते थे। इसलिये उन्हें या तो "धूनी" दी जाती थी श्रथवा किसी दूसरे तरीके से 'पवित्र' यनाया जाता था। 'डीयरी' और उसके पड़ोस की जातियों में स्वजातीय व्यक्ति भी जब बाहर से लौटता तो उसके साथ एक विदेशी का सा ही व्यवहार होता था, और जब तक वह बैठ न जाय तब तक उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया जाता था।

श्रपरिचित देश से श्राने वालों के लिये जितना खतरा था, श्रपरि-चित देश में जाना भी उतना ही खतरनाक था। श्रास्ट्रे लिया में जब एक जाति की दूसरी जाति से 'मिलनी' होती, तो वे वायु-शुद्धि के लिए जलती हुई मशालें श्रागे-श्रागे लेकर चलते थे, ठीक वैसे ही जैसे स्वार्टा देश के नरेश जब युद्ध के लिये जाते तो उनके श्रागे-श्रागे वेदी की पवित्र श्राग चलती थी।

इसी प्रकार जो बाहर से किसी घर में प्रवेश करते थे, उन्हें चाहे पाँव के जूते उतारना ही सही, कोई न कोई रीति निवाहनी पड़ती थी, अन्यथा इस बात का पूरा डर था कि वे घर के लोगों को बाहर की छूत लगा कर 'अपवित्र' कर हैंगे और देहली तथा चौखट—बाह्य संसार से सम्पर्क के मुख्य साधन—पर खून लगा दिया जाता अथवा पानी छिड़क दिया जाता था; जबन्भी घर का कोई आदमी किसी को छू देने से "अपवित्र" बना देने की स्थिति में हो। कमी-कभी घर के दरवाजे पर घोड़े की एक नाल लटका दी जाती थी जिस से बरे प्रभावों से रत्ता हो और घर में सौभाग्य आये।

इसमें सन्देह नहीं कि जन्म, मृत्यु तथा विवाह के साथ जितने भी रीति-रिवाज होते थे उन सब का एकमात्र यही मतलब नहीं था कि से जन्मादि 'अपवित्रता' के स्रोत ही हैं; लेकिन जब और जहाँ जहाँ भी प्रथमरण होता है, उससे इतना तो अहण करना ही होता है कि वह और वातों के साथ "अपवित्रता" का भी दोतक है। जन्म, दीचा, विवाह तथा मृत्यु होने पर पृथकरण होता है और जो "अपवित्र" है अथवा जो 'बाहा' है, उसके साथ किसी प्रकार का व्यवहार होने पर भी।

बालक का जन्म होने पर माता को प्रथक कर दिया जाता है। वालिग होने पर श्रौर दीचित होने पर भी कुछ समय पृथक् रहना पड़ता है। विवाह में मंगनी से लेकर विवाह-संस्कार हो ज.ने तक पति पत्नी एक तूसरे से दूर-दूर रहते हैं। स्त्री जब मालिव-धर्म में होती है तो पूथक रहना पड़ता है। मृत्यु होने पर प्रथकारण विशेष कप से होता है। मृत-व्यक्ति की देह ही नहीं उसके सम्बन्धियों तक को शेप सब लोगों से दर-दूर रहना पड़ता है। यह पृथकरण उनके बढ़े हुए बालों तथा नाख्नों से और पुराने कपड़ों के पहनने सं स्वव्ट होता है। इसका अर्थ हुआ कि समाज के नाई, घोबी आदि ने उनका बहिष्कार कर रखा है। पृथकरण का समय और उसकी कड़ाई समान नहीं होती, किन्तु पृथक्-करण तो होता ही है। यदि "पवित्र" को किसी सामान्य-लौकिक व्यक्ति ने "अपवित्र" कर दिया हो, अथवा स्वजाति से ही "अपवित्रता" हो अथवा स्वजाति से बाहर के किसी सम्बन्ध के कारण "अपवित्रता" उत्पन्त हुई हो तो पृथकरण होता ही है। सामान्य-जौकिक व्यक्ति को "पवित्र" श्रादमी से द्र-दर रहना ही चाहिए। अपने सम्दर्गी को असावन्ती से द्र-द्र रहना चाहिये। इससे यह स्पष्ट है कि आर्सम्भव समाव में 'अपविज्ञता'' के फाएम की प्रथक किया जाता था।

"अपविश्वता" की कल्पना के साथ भाग आरम्भिक संगात ने "पतित्र" बना सकते वाले दीनि-रिवाजों की भी कल्पना कर ता. थी, जो "अपविश्वता" को पुर भगा सकें।

"जपित्रवता" को दूर करने के साधन 'पानी' और 'रक्त' हैं। जो जारमी ''अपवित्र" हो गया हो वह यदि 'यानो' और 'रक्त' छिड़क के तो यह "पवित्र" हो जाता है। ''पित्रव" बनान बातो रीति-रिवाओं में अस्त्री का बदलना, बालों तथा नाख्नों आदि का कटाना, पसीना निकालना, आग-तापना, धूनी देना, सुगन्धित पदार्थीं का जलाना और किसी शाखा से साइ-फूँक करना शामिल हैं।

ये "अपवित्रता" को दूर भगाने के साधन थे। किन्त आरम्भिक सभाज "अपवित्रता" से बचने का एक और उपाय भी जानता था। वह था एक की "अपवित्रता" दूसरे पर लाद देना। यह किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति पर जो पहले से ही वर्जित अथवा वहिष्कृत होता था लाद दी जाती थी।

न्यूजीलैंग्ड में यदि एक आदमी दूसरे के सिर को स्पर्श कर देता था, तो सिर शरीर का "पवित्र" भाग होने के कारण, वह आदमी 'वर्जित' हो जाता था। तब उसे अपने हाथों को एक प्रकार की जड़-विशेष से रगड़ कर अपने को "पवित्र" बनाना होता था। वह जड़ मातृ-पन्न में जो परिवार का मुखिया होता, उसका भोजन बनती थी। टांगा में यदि कोई आदमी 'वर्जित" भोजन प्रहण् कर लेता तो उसके "बुरे" प्रभाव से बच निकलने का यही उपाय था कि वह अपने पेट पर परिवार के मुखिया का पैर रखवाये।

एक की "अपवित्रता" दूसरे में चली जाने की कल्पना 'विल के बछड़े' की रीति से अकट होती है फिजी में यदि कोई वर्जित आदमी एक स्कर पर अपने हाथ धो देता तो वह मुखिया के लिये 'पिन्न' हो जाता। उग र डा में जब राजा के लिए शोक मनाने का रामय समाप होता तो एक 'बिल के बछड़े' के साथ एक गऊ, एक बकरी, एक कुत्ता, एक मुर्गी, और राजा के घर की कुछ मिट्टी और आग वन यो रो की सीमा पर पहुँचा दी जाती। वहाँ उन पशुओं को लंगड़ा-लुला बनाकर मरने के लिये छोड़ दिया जाता। इस रीति से राजा और रानी की सारी "अपवित्रता" वे दूर हो जाने का विश्वास था।

यह बातें हैं जो आरिन्सक समाज में "अपवित्रता" सम्बन्धी कल्पना का अस्तित्व सिद्ध करती हैं।

. ( २ )

यदि हम आरम्भिक समाज के बाद 'शाचीन समाज' का विचार करें

तो प्राचीन-समाज की "अपवित्रता" की कल्पना आरम्भिक समाज की "अपवित्रता" की कल्पना से कुछ विशेष भिन्न न थी। "अपवित्रता" के स्रोत में अथवा कारणों में भेद हैं। "पवित्र" बनाने वाले रीति-रिवाज भी भिन्न र हो सकते हैं। किन्तु इन भेदों के अतिरिक्त आरम्भिक समाज और प्राचीन-समाज में "अपवित्रता" तथा "पवित्रता" का जो ठल्पा है, वह वही हैं।

मिश्र देश की "अपवित्रता"-पद्धति की यदि आरम्भिक-समाज की "अपवित्रता"-पद्धति से तुलना की जाय तो दोनों में केवल इनना ही अन्तर है कि मिश्र देश में यह अधिक ज्योरेवार हो गई।

यूनानियों में रक्त-प्रवाह, भूतावेश, मृत्यु, संभोग, वालक का जनम, शोच, निषिद्ध मोजनों का खाना जैसे शोरवा-विशेष, मक्खन खोर लहपुन, अनिधक्कत आदिमियों का ''पवित्र'' स्थानों में चले आना और विशेष अवस्थाओं में गाली देना तथा मगड़ा करना भी 'अपिवजता' के कारण माने जाते थे। और ''पवित्रता'' के साधन (जिन्हें सामृहिक रूप से यूनानी 'कापोइया' कहते थे) अभिमन्त्रित-जल, गन्धक, प्याज, धूप देना, आग, कुछ पेड़ों की शाखायें, दूसरी बनस्पति, अलकतरा, उन, कुछ पत्थर और ताबीज, सूर्य-रिम, स्वर्ण सहश जगकदार वस्तुनें, बिल के पशु, विशेष रूप से सूखर और उनमें भी उनका रक्त और मांस, कुछ उत्सव और उन अवसरों पर किये जाने वाले रीति-रिवाज, विशेष रूप से शाप देना तथा 'बिल का बछड़ा''। "पवित्रता" का एक असाधारण तरीका ''अपिवत्र'' आदमी के सिर के बाल काटना और देवता से उसका संबन्ध स्थापित करना भी था।

रोग-वारियों की "अपंचित्रता" और "पवित्रता" की कल्पना औं विदेशना रही है—प्रादेशिक तथा आतिगत "अपिव्रता" तथा "पवित्रता" की कल्पना। जिस पहार वर की "पवित्रता" होनी थी उसी प्रकार का एक संस्कार सारे प्रदेश को 'पवित्र" बलाने नाजा भी था। आईशिक-पश्चित्रता का संस्कार सारी शीमा की प्रदांत्ताणा करने और पति वेने से पूरा होता था। प्राचीन समय में शहर की दीवारों के भारों और एक इसी प्रकार की प्रदिश्णा होती थी। ऐतिहासिक युग में नगर के विश्व पवित्राक्षरण कर

व्यायोजन किसी भी महान् विपत्ति के वार् किया जाता था, जैसे द्विताय प्युनिक युद्ध से हुये महान् विनाश के वाद । इन सारे प्रायश्चित्तों का मुख्य उद्देश्य देवतात्र्यां की अनुकूतता प्राप्त कर लेना मात्र था। किसी भी उपनिवेश के आरम्भ के समय शुद्धि-संस्कार होता था। सीमाओं और वाजारों की "रचा" भी अपने मूल रूप में उनका 'पवित्रीकरण" ही रहा होगा । अभी पिछले समय तक पादरियों का एक वर्ग-विशेष प्राचीन रोम की सीमात्र्यां-पेलेरिनेट की बस्ती-की प्रदित्ताणा करता था। उससे पहिले वहाँ आरम्भिक-तगर की प्राचीनतम सीमात्रों की वार्षिक प्रदक्तिणा होती थीं। इसमें अरवल नामक पादरी नेतृत्व करते थे। यह प्रदत्तिणा 'अम्बरवितया' कहलाती थी और यह निश्चयात्मक रूप से (देवताओं को) संतुष्ट करने के लिये ही की जाती थी। जब रोमराज्य की सीमा में वृद्धि हुई तो ऐसा नहीं लगता कि उसी अनुपात में "पवित्रीकरण" के संस्कार में भी बुद्धि की गई हो । ये प्रदित्तिणायें अन्यत्र भी थीं, इटली के बाहर और भीतर तथा यूनान में। मन्त्रीवाली प्रार्थना जो के विशुद्ध उन्चारण में कुछ जादू का सा प्रभाव रहा प्रतीत होता है। इनके उच्चारण में यदि कोई अधिद्ध रह गई तो उसका प्रायश्चित्त करना होता था; जैसे प्राचीन रोम की न्याय-पद्धति में यदि धातु-रूप के उच्चारण में कोई अशुद्धि रह जाती तो वारी अपना जारीप अथवा मुकहमा ही हार जाता।

अनोखे प्राचीन रीति-रिवाजों के कुछ दूसरे रूप भी (देवताओं को) प्रमन्त करने की कल्पना के ही साथ आवद्ध थे। जा जी नामक प्राचीन पातरी निशेष-विशेष अवसरों पर नगर के सिन्त र स्थानों की परिक्रमा करने थे। वे अपने हथियारों तथा वाजे-गांज को भी 'पिबेन' करने थे जिससे आरम्भिक-ज़ोंगों की इस कल्पना का समर्थन होता हैं कि रोना के सस्त्रों के सफल प्रयोग के लिये उनका पित्र होना आवश्यक है। सरकारी गणना जिसका अवसान "पिवेन्नीकरण" के साथ होता था, वह भी वास्त्रव में एक सैनिक प्रक्रिया ही थी, वयों कि यह उस केन्द्रीय-समिनि से सम्बन्धित थीं जो सामान्य-वस्त्रधारी सेना ही है। यह सैनिक-पिवेनीकरण सेना में कभी

कथी व्याप्त हो जाने वाले मिथ्या भय को दूर करने के लिये उसी समय होता था जब सेना युद्ध-चेत्र में पहुँचती थी। अन्य अवसरों पर यह केवल रोगादि से बचाव के लिये होता था। नौ-सेनाओं का भी पिन्त्रीकरण होता था।

सभी आरम्भिक लोगों की तरह हिन्नु भी "अपवित्रता" की कल्पना को मानते थे। उनकी "अपवित्रता" की कल्पना की विशेषता उनका यह विश्वास था कि गन्दे पशुत्रों के अस्थि-प'जर के स्पर्श से पेदा होती है, अथवा उनका मृत-मांस खाने से, अथवा रंगने वाले पशुत्रों के स्पर्श से, असे "वे सब पशु जिनके खुर चिरे हैं, जो एक साथ जुड़े नहीं हैं, न जुगाली करते हैं.... जो भी अपने पंजों के बल पर चलते हैं, जो चारों टागों पर चलने वाले गर्भा प्रकार के पशुत्रों में हैं।" किसी गन्दे आदमो से स्पर्श होना भी हिन्नु लोगों के लिये "अपवित्रता" थी। हिन्नू लोगों की "अपवित्रता" भी कही जा सकती हैं। वे मानते थे कि मूर्ति-पूजा भी अपवित्रता का कारण होसकती है, और लोगों की लैंजिक अशुद्धता से प्रदेश का प्रदेश "अपवित्र" हो जाता है।

इस विस्तृत ब्योरे के बाद हम सार रूप में यह, कह सकते हैं कि आरम्भिक-समाज अथवा प्राचीन-समाज के लोगों में कोई ऐसे नहीं हुए जो "अपवित्रता" की करपना को न मानते रहे हों।

# हिन्दुओं में अछ्तपन

जहाँ तक "अपवित्रता" की बात है, हिन्दुओं में और आरम्भिक अथवा प्राचीन समाज के लोगों में कोई भेद नहीं। हिन्दुओं को "अपवित्रता" की कल्पना मान्य थी, यह मनुस्मृति से सुस्पष्ट है। मनु ने शारीरिक "अपवित्रता" और मानसिक "अपवित्रता"—दोनों को स्वीकार किया है।

मनु ने जन्म, मृत्यु तथा मासिक-धर्मी' को "अपिबन्नता" का जनक स्वीकार किया है। 'मृत्यु' से उत्पन्न होने वाली "अपिबन्नता" की मार बहुत दूर तक थी। यह रक्त-सम्बन्ध का अनुसरण करनी थी। 'मृत्यु' से मृत-व्यक्ति के परिवार के सभी लोग—जिन्हें सिपण्डक तथा समानोदक कहते थे— "अपिबन्न" होते थे। इसमें न केवल मान्तु-पच के सम्बन्धी स म्मिलित थे जैसे गामा आदि, किन्तु तृत तृर के सम्बन्धी भी शासिल थे। यह असम्बन्धि किन्तु तृत तृर के सम्बन्धी भी शासिल थे। यह असम्बन्धि किन्तु तृत तृर के सम्बन्धी भी शासिल थे। यह असम्बन्धि किन्तु तृत तृर के सम्बन्धी भी शासिल थे। यह असम्बन्धि किन्तु तृत तृर के सम्बन्धी भी शासिल थे। यह असम्बन्धि किन्तु तृत तृत के सम्बन्धी भी शासिल थे। यह असम्बन्धि (१) आचार्थ्य पुत्र के सम्बन्धी भी शासिल थे। यह असम्बन्धि (१) आचार्थ्य पुत्र के सम्बन्धी भी शासिल थे। यह असम्बन्धि के सम्बन्धी क

जो कोई भी "अपित्रजता" की मार में आता था बह उससे बच नहीं सकता था। वेत्रण कुछ ही लोग इसके अपवाद थे। निग्नलिकिंग श्रोकां में मनु ने उन अपवादों का नाम लिया है और ऐसा करने का कारण थी। वताया है—

'राजा 'अपवित्रता' से मुक्त रहते हैं और वे जो किसी व्रत के पालन में लगे हों अभवा कोई यह कर रहे हों, क्योंकि राजा तो इन्द्र के आसन पर बेठा है और अंतिस दोनों गानाम के समान सहैव पवित्र हैं ॥ ४-६३ ॥\*

<sup>ा</sup>र्धन शक्रामण दीषोऽस्ति व्रतिमां न च मनिसास् । ऐन्द्रं स्थानमुनासीना व्रहामूना हि ते सदा ॥ ४--६३॥

"विशाल सिंहासन पर बें ठें हुए नरेश के लिये तुरन्त "पवित्रता" की व्यवस्था है; और उसका कारण यह है कि वह अपनी प्रजा की रचा के लिए सिंहासनासीन है।। ४—६४॥

"जो किसी युद्ध या संधाम में काम आये हैं, अथवा विजली के गिरने वा राजा द्वारा मारे गये हैं, अथवा गौ या ब्राह्मण की रच्चा में मरे हैं उनके सम्बन्धियों और उन पर भी यह नियम लागू होता है जिन्हें "अपविजता" के बावजूद राजा "पविज" देखना चाहना है ॥ ५—६५॥

"राजा संसार के खाठ संरत्तक देवताओं का खवतार है—चन्द्र खग्नि, सूर्य्य, वायु, इन्द्र, कुवेर, वरुण तथा यम ॥ ५—६६॥

"क्योंकि राजा संसार के उन संरक्षक देवताचों से खोत-प्रोत है, इस लिये उस पर किसी प्रकार की "खपवित्रता" लागू नहीं होती, क्योंकि संसार के ये स्वामी ही "पवित्रता" तथा "खपवित्रता" के कारण होते हैं॥ ४-६७॥"

इससे यह स्पष्ट है कि राजा और 'धर्म-युद्ध' में हत हुए लोगों के सम्बन्धी तथा वे जिन्हें राजा "अपवित्रता" का अपवाद बनाये रखना चाहना था, "अपवित्रता" के गामान्य नियमों के अधीन नहीं थे। मनु का यह कथन कि 'अप्राप्त सदेन परित्र होता है' उसके सामान्य अर्थी में ही शहण किया जाना चाहिये अर्थात् बाह्मण को सर्वोपरि बना कर रखना। इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिये कि बाह्मण "अपवित्रता" से मुक्त था। क्योंकि वह ऐसा

राज्ञी मादानियके स्वाने मद्याशीक विश्वीतं ।

वजानां परिषद्धार्थमासनं नाध कारणम् ॥ ५-६४ ॥

डिमाइन्ट्रतामां च विद्युता पार्थिवेन च ।

गोवाधागुरूव चैवार्थ यस्य चेन्छ्ति पार्थिवः ॥ ५-६४ ॥

सोगाम्यक्तिलेन्हाणां विद्याप्यव्यावेगस्य च ।

शास्त्रामां लोकपालानां वपूर्थास्यने नृषः ॥ ४-६६ ॥

क्रिकेशाधिद्वितो राजा नास्याशीन्यं विश्वीयने ।

शौचाशीन्तं हि मर्स्यानां लोकश्रमम्बान्यसम् ॥ १-६७ ॥

नहीं था। 'जन्म' श्रीर 'मृत्यु' के श्रितिरिक्त ब्राह्मण पर तो 'श्रिपिवत्रता'' के श्रीर भी अनेक कारण लागू थे जो अब्राह्मणों पर लागू नहीं थे। मनुस्पृति ऐसे निपेधों से भरी पड़ी हैं जो केवल ब्राह्मणों पर ही लागू होते हैं और जिनका उसे पालन करना ही चाहिये। यदि वह उनका पालन न करे तो वह 'श्रिपिवत्र'' होता ही हैं।

मनु की यह जो "अपिवत्रता" की कल्पना है, वह वास्तविक है, काल्पिनिक नहीं। क्योंकि वह "अपिवत्र" आदमी द्वारा दिये गये भोजन को अमाह्य ठहराता है।

गनु ने "अपवित्रता" का समय भी बांधा है। यह भिन्न-भिन्न है। यदि "सिपिएड" हो तो दस दिन। वच्चों के लिये तीन दिन। सहपाठियों के लिये एक दिन। निश्चित दिन ज्यतीत हो जाने मात्र से "अपवित्रता" जाती नहीं रहती। निश्चित अवधि पूरी हो जाने पर उस अवसर के योग्य 'प्रायश्चित्त" करना पड़ता है।

"पश्चित्रता" के पह एय से ममु ते इसे विषय को तीन तरह से लिया है—(१) शारीरिक अपवित्रता, (२) मानसिक अपवित्रता, (३) नैतिक अपवित्रता। गैतिक 'अपवित्रता' मन में वृंग मंकल्पों को ज्यान देन से पैटा होती हैं। उनको शुद्धि के नियम तो केवल उपरेश या आदेश ही हैं। किल मानसिक तथा शारिरिक "अपवित्रता" दूर करने के जो 'संस्कार' हैं, वे एक ही हैं। उनमें पानी, मिट्टी, गो-मृत्र, कुशा और मस्म का उपयोग निर्जीव वस्तुओं के सम्पर्क में आने से उरान्त होने वाली शारिरिक "अपवित्रता" को दूर करने में होता है। मानसिक "अपवित्रता" को दूर करने में होता है। मानसिक "अपवित्रता" को दूर करने में होता है। असका उपयोग तीन तरह से होता है—आनमन, म्नान तथा मिचन। आगे चलकर मानसिक "अपवित्रता" दूर करने में 'पज्जाक्य' का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो गया। गो से प्राप्त पाँच चीजों से इसका निर्माण होता हुय, गोमृत्र, गोबर, दही और घी।

मनु ने यह "व्यवस्था" भी की है कि अपनी "अपवित्रता" किसी दूसरे

पर लादकर उससे छुट्टी भिल जाय, जैसे किसी गो के स्पर्श द्वारा अथवा छानमन करके सूर्य की छोर देख लेने से।

व्यक्तिगत "अपिवज्ञता" के साथ साथ हिन्दुओं का प्रदेशगत और जातिगत "अपिवज्ञता" में भी विश्वास रहा है, ठीक वैसा ही जैसा प्राचीन रोम-निवासियों का । हर गाँव को एक वार्षिक-प्राण्णा होती हैं। गाँव की और से एक पशु, बहुबा एक भेंसा खरीदा जाता हैं। गाँव को परिक्रमा के याद पशु की बिल चढ़ा दी जाती है। गाँव के चारों और उसका रक्त छिड़क दिया जाता है और अन्त में आम-प्रासियों में पशु का मांस भी बाँट दिया जाता है। प्रत्येक हिन्दू, प्रत्येक बाह्मण, चाहे वह गोमांस-भन्नी न हो अपने हिस्से का मांस अवश्य लेता है। यह किसी स्मृति में नहीं लिखा है, लेकिन इसे रिवाज की अंतुमित भाम है। हिंदुओं में रिवाज कावून की भी दवा देता है।

#### ( ? )

यदि यहीं तक वस होता, तो यह आसानी से कहा जा सकता था कि हिंदुओं में जो "अपवित्रता" की कल्पना है वह आरम्भिक तथा प्राचीन समाज में विद्यमान "अपवित्रता" की कल्पना में किसी नरह भिन्न नहीं है, लेकिन यहाँ फका नहीं जा सकता वर्गों के हिंदू एक और तरह के ऐसे "अछूतपन" को मानते हैं जिसका अभी तक जिक नहीं किया गया है। यह कुछ जातियों का वंशानुगत अध्वापन है। इन जातियों की तंग्या एतनी अधिक हैं कि जिना जिसी विशेष महायता के एक मामान्य स्वश्व के लिन उनकी एक पूर्व सूची बना लेना आमान नहीं। मीमान्य से १६३४ में भारतीय मरकार ने इस अकार की एक सूची वेदार की थी। वह १६३४ के ही "पार्वीमेंट आफ इिट्डया एक्ट" के आधीन निकाल गये आईर इन की निल (आज्ञा-पत्र) के साथ ही है। यह लग्नी सूची ह मार्गों में विभक्त हैं। एक माग्य का मंबन्य एक धान से हैं, उसमें उस आंत की जातों, तस्तों, जातियों अथवा समहों की—जो सारे प्रांत अथवा उसके एक विरक्ष में अञ्चल माने जाते हैं—गिनती की गई है। यह मूची विभवत और प्राग्राणक कह आ

मकती हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिये कि हिन्दू लोग जातियों की एक कितनी यड़ी संख्या को वंशानुगन 'अछूत' मानते हैं, मैं 'आर्डर इन कौंसिल' की वह सूची यहाँ दें रहा हूँ:—

### सुनी

#### १ भाग-मद्रास

(१) सारे प्रांत में विद्यमान परिगणित जातियों की सूची :--

| (1) 414                   |                 | mare or Alst.     |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| , छादि छान्ध्             | चचिट            | हड़ी              |
| <b>ः</b> स्थादि द्रविर्ङ् | चिकिलियन        | ह्सल              |
| 🤞 त्रादि कर्णाटक          | चलवाडि          | होलेया            |
| त्र्य <b>ि</b> ल          | चभार            | जग्गत्ति          |
| अमन्धतीय                  | चएड/ल           | जाम्युबुलु        |
| चेरा                      | चेममन           | कल्लांडि          |
| वकुड़                     | <b>ड</b> ग्डासि | कन्नवस्           |
| बंडी                      | देवेन्द्र कुलगन | कोडालो            |
| वरिकि                     | घासी            | कूस               |
| वत्तङ्                    | गोडगलि          | कोडग              |
| नौरि                      | गोडारि          | <b>कु</b> डुम्बन् |
| वेल्लार                   | गोड्डा          | <b>कु</b> रवन्    |
| <b>च्यागरि</b>            | गोसंगी          | मदारि             |
| मादिग                     | पेरडा           | रनेयर             |
| मइला                      | पाकि            | रेल्लि            |
| माला                      | पल्लन्          | समगर              |
| मालादासु                  | पम्बङ्          | संबन्             |
| <b>मा</b> त्ज्ञी          | पमिड़ि          | सपरि              |
| सोगर                      | पश्चम           | सेग्मन            |
| <b>मु</b> ची              | पनियन           | तोदि              |
| मरहल                      | पनियान्नडि      | तिरुवल्लुवर       |
| नलकेयव                    | पर्यन्          | वल् <b>छ्वन्</b>  |
| नयाड़ि                    | परवन्           | वाल्मीकि          |
| <b>पगदाई</b>              | <b>मुलयन्</b>   | वेत्तु बन्        |
| विद्                      | पुतिरयवननन्     | ,                 |
|                           | -               |                   |

(२) प्रांत की घारा सभा में पिछड़े हुए चेत्रों तथा पिछड़ो हुई जातियों के एक प्रतिनिधि के चुनाव के लिये सभी प्रांतों में परिगणित जातियों की सूची। १६२४ के गवर्नमेंट आफ इरिडया एक्ट के अनुसार यदि कोई विशेष चुनाव चेत्र हों तो वह इस नियम का अपवाद होगा:—

श्रामान्त् कट्टुनायकन् कुरुमन् डोम्बो कुडिया मालासर कद्न कुडुवि मिबितन् करिम्पालन् कुरिन्छन् पानो

#### र भाग--वस्बई

#### (१) सारे प्रांत में परिगणित जातियाँ:-

| <b>आसोदि</b> —    | ढोर              | माङ्ग गारुङ्      |
|-------------------|------------------|-------------------|
| ववाड़ ें          | गरोड़            | माघवाल-मेघवार     |
| <b>सा</b> स्त्रि- | हल्लीर           | मिनि-मादिग        |
| मंगी-"            | ह्लसर या हसलर    | सुकरि             |
| चक्रवड़ या दासर   | हुलसवर           | नदिया.            |
| चलवाड़ि -         | होलाया           | शेनवा या शिन्धवा  |
| चाम्भार या मोची   | खलपा             | शिवदाव या शिगंदया |
| समगर -            | कोलचा या कोलघा 🔧 | मोची              |
| चेन दासारू        | कोली-डोर         | तिमाली            |
| चृत्इ या चृह्डा_  | <b>ि</b> ंगाडेर  | त्र्रि            |
| दक्तेर -          | मादिक या मांग    | वग्रकर            |
| ढेड़-             | महार             | विद्योलिया        |
| धेनु-मेगु-        |                  |                   |

- (२) गोनी— बहगदावाद, खेड़ा, जरूच, पंचमहात छौर सूरत के जिलों को बोदकर शेण मार्ग बोद में।
  - (३) कोहगर—कन(इ) जिले में i

### ३ माग-वंगाल

#### प्रांत भर में परिगणित जातियाँ :--

|                    | **           |                  |
|--------------------|--------------|------------------|
| श्रगरिया 🖯         | बहेलिया      | वाउरी            |
| बागिङ् -           | बैती         | बाड़िया          |
| चेलदार <sup></sup> | कादर         | मल्लाह           |
| व्हवा              | काल पहाड़िया | माछ              |
| भाटिया"            | कान          | मेहतर            |
| भूइँमालि           | कान्ध        | मुऋाहि           |
| भूइँया             | कन्द्री      | मिएडा            |
| भूमिज-             | कावरा        | मुसाबर           |
| चिन्द.             | कपूरिया      | नागासय।          |
| विभिया             | करेंगा       | नामशृद्          |
| चमार               | कासथा        | नट               |
| धे <u>न</u> ुवार.  | काउर         | नूनिया           |
| धोबा-              | खैरा         | <b>बोराड्यां</b> |
| दोश्राइ-           | खटीक         | पालिया           |
| होम -              | कोश          | पान              |
| दुसाय              | कोनाइ        | पासी .           |
| गारी -             | कोनावार      | पदनी             |
| चासी               | कोर          | पोट              |
| गोहरी              | कोतल         | राभा             |
| हाडी.              | लालवेगी      | राजवंशी          |
| ह्या -             | लोधा         | रजवार            |
| ह्लालखोर           | लहोर         | सन्ताल           |
| हाड़ी-             | माहलि        | सुनरी            |
| हों -              | माल          | तियार            |
| जालिया कैवर्त 🗸    | महर          | तूरि             |
| मालो मालो या मालो  |              | •                |

# ४ भाग—संयुक्त प्रान्त । प्रांत भर में परिगणित जातियाँ :—

| ञ्चमिर्या |  | बलहार    |   |   | बेलदार |
|-----------|--|----------|---|---|--------|
| ऋहेरिया   |  | वाल्मीकि | • | - | वैगाली |

#### अञ्चत कीन और कैसे ?

| बड़ी/              | वनमानुस       | वेड़िया         |
|--------------------|---------------|-----------------|
| बधिक '             | वंसफोड़       | भन्तु           |
| बहेलिया′           | वरवार         | <u> </u> चुड्या |
| ज <b>ज</b> नियाः   | वसोर          | <b>भुइ</b> ंचार |
| वाजगी 🕛            | वावरिया       | वोरिया          |
| चमार               | कापड़िया      | तुरैह्या        |
| चेरो "             | करवाल         | संब्धि          |
| द्वगर              | <b>खारो</b> ट | हेला            |
| घाँगङ <del>्</del> | <b>बारवार</b> | खेरहा           |
| घानुक'             | <b>चटी</b> क  | कलाबाज          |
| घरकार'             | कोल           | कंजर            |
| घोषी"              | कोरवा         | शिल्पकार        |
| डोम-               | तालवेगी       | पटारि           |
| <b>डोमार</b>       | मसवार         | राउत            |
| घरामी :            | नट            | सहरिया          |
| वासिया             | पंखा          | सन्होड़िया      |
| বৰাল_              | पराहिया       | सांसिया         |
| हा <b>बे</b> डा -  | पासी          | थारू            |

श्रागरा, मेरठ और रोहेलखंड कमिशनरियों को छोड़कर शेव सारे प्रान्त में—कोरी।

### ५ भाग - पंजाब

#### पांत सर में परिगिगत जातियाँ :--

| श्रादि धर्मी       | मरिजा        | खटीक  |
|--------------------|--------------|-------|
| वावरिया            | वंगाली       | कोरी  |
| <b>ट्रमार</b>      | च <b>र</b> र | नदः ' |
| चृहड़ा या गाल्भीकि | वाजीगर       | पासी  |

| <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.0                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| वागी और कोलि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भांजरा                 | · - शरला ,                 |
| <b>्डमना</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | त्वनल                  | <b>सँ</b> पेला             |
| ूञोड<br>ं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ं धानक                 | सिरकीबंद                   |
| नांसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • गगड़                 | में ब                      |
| सराहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गंधील                  | रामदासी                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६ भाग-विहार            |                            |
| (१) प्रान्त भर में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परिगणित जातियाँ :      | • .                        |
| ' चमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | घोबी                   | डोम                        |
| चौपाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दुसाध                  | ह्लालखोर                   |
| -हाड़ी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ं लालचेगी              | नट                         |
| _ कंजर -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मोची                   | पासी                       |
| ुकुरारियर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गुसहर                  | <b>V</b> •                 |
| (२) पटना तथा वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रहुत कमिशनरी में औ     | र भागलपुर, मुंगेर, पाला-   |
| मङ तथा पूर्णिया िले में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                            |
| बाउरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>भूमिज</b>           | रजवार                      |
| भोगता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | घासी                   | तुरि                       |
| <b>भु</b> इँथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पान                    |                            |
| (३) मानभूमि जिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ने की धनवाद नहसील में  | ां, मध्य सानमूम के सामान्य |
| आमीए चुनाव-चेत्र में तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ग पुरुत्तिया और ग्युना | थपुर ग्यूनिमिपिलिटी में :- |
| बाउरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | घार्भा                 | रजवार                      |
| भोगता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पान                    | तुरि ।                     |
| <u> भ</u> ुइ <sup>ँ</sup> या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ।।गमध्यप्रान्त और      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | परिगण्डित जानियाँ :-   |                            |
| in the first transfer of the first transfer | 'डोम                   | मेहतर या भंगी              |
| बसोर या बुकड़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | मोची                       |
| चमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गारडा                  | ना भा                      |
| मांग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 'संतर्गामी'            |                            |

| (२) स्थान-विशेष   | पर परिगग्धित जातियाँ :                       |
|-------------------|----------------------------------------------|
| <b>ग्रौधेलिया</b> | विलासपुर जिले में।                           |
| बह्ना .           | श्रमरावती जिले में।                          |
| वलाही या चलाइ     | वरार कमिशनरी में, श्रौर बालघाट, भण्डारा      |
|                   | बेबूल, चान्दा, छिन्दवारा, होशंगाबाद, जबलपुर, |
|                   | मार्ण्डला, नागपुर, निमार, सागौर तथा वर्घा    |
| ,                 | जिले में।                                    |
| <u>चेडार</u>      | श्रकोत्ता, अभरावती और वुलडाना जिले में।      |
| चद्र-             | भग्डारा और सागौर जिले में।                   |
| चौहान.            | द्रुग जिले में।                              |
| देहयाव            | सागौर जिले की दमोह-तहसील में।                |
| देवाड्            | विलासपुर, द्रुग और रायपुर जिले में।          |
| -घातुक            | दमोह तहसील को छोङ्कर शेष सागौर जिले          |
| • ,               | में।                                         |
| होमर्'            | भग्रहारा जिले में।                           |
| घोबी "            | भण्डारा, विलासपुर, रायपुर और सागौर जिले      |
| •                 | में तथा होशंगाबाद जिले की स्यूने-मालवा तह-   |
|                   | सीलों में।                                   |
| नोहर              | बरार कमिशनरी और वालघाट, भएडारा,              |
|                   | चान्दा, नागपुर तथा वर्धा जिलों में।          |
| वासिया            | बरार कमिशनरी और बालघाट, भण्डारा,             |
|                   | बिलासपुर, चान्दा, द्रुग, नागपुर, रायपुर तथा  |
|                   | वर्घा जिलों में।                             |
| होतिया            | बालगट और मण्टारा जिलों में।                  |
|                   |                                              |

भएडारा जिले में।

तथा वर्धा जिलें में।

वरार कभिशनरी में श्रीर भएडारा, जान्दा, बरार

कटिया

बरार कमिशनरी में, वालघाट, भरखारा, बिलासपुर, चान्दा, द्रुग, नागपुर, निमार, रायपुर और वर्घा जिलों में। होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और स्यूनी-मालवा तहसीलों में, स्यूनी तहसील को छोड़कर शेष छिन्दवाड़ा जिले में, दमोह तहसील को छोड़कर शेष सागौर जिले में। भण्डारा, बुलडाना, सागौर जिलों में और होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद तथा स्यूनी-

मालवा तहसील में।

बरार कमिशनरी में, बालघाट, भग्डारा, चान्दा, नागपुर और वर्घा जिलों में। होशंगाबाद जिलों की होशंगाबाद तहसील में. स्यूनी तहसील को छोड़कर रोष छिन्दवाड़ा जिले में तथा दमोह तहसील छोड़कर रोष सागौर जिले में।

भरडारा और चान्दा जिले में। अमरावती, बालघाट, वेन्ल, सरदारा. बुलंडाना, छिन्दवादा. अवलपुर, भारदला, निमार, रायपुर और सागौर जिलों में तथा हरता और सोहागपुर तहसील छोड़कर रोष होशंगाबाद जिले में।

मण्डारा श्रीर सागौर जिले में, तथा होशंगा-बाद जिले की स्यूनी-मालवा तहसीलां में। बरार कभिशनरी में, बालघाट, भएडारा, चान्दा, नागपुर और वर्धा जिलों में। बालवाट, बेतूल, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद,

खंगार

मुक्त

मदुगी

माला

जवलपुर, माण्डला, निमार और सागौर जिलों में।

महरा और महार

होशंगाबाद जिले की हरदा और सोहागपुर तहसीलों को छोड़कर शेष सारे प्रान्त में।

नगाङ्ची वालघाट, भएडारा, छिन्दवाङ्ग, माएडला,

नागपुर श्रीर रायपुर जिलों में।

वालघाट, भरडारा, मारडला जिलों में, तथा होशंगावाद जिले की होशंगावाद

तहसील में।

तहसीत

पनका बरार कमिशनरी में, बालबाट, भएडारा,

बिलासपुर, चान्दा, द्र्ग, नागपुर, राथपुर, सागोर श्रीर वर्घा जिलों में तथा स्यूनी तह-

सील को छोड़कर शेप छिन्दबाड़ा जिले में।

होशंगाबाद जिले की नरसिंहपुर तहसील में।

बरार कमिश्नरी में, भण्डारा, चान्दा, नागपुर, निमार, रायपुर और वर्धा जिलों

में तथा स्यूनी तहसील को छोड़कर रोप

क्रिन्दवाड़ा जिले में।

होशंगावाद जिले की जोहागपुर तहसील में 🛭

.

A14.41

प्रधान्

**संबक्तर** 

ट भाग---आसाम

(१) आसाम उपत्यका में :---

नमःशुद्ध कैवते वनिया या वृत्तियल बनिया हीरा

मेहतर भंगी वांसफोड़

#### (२) सुरया उपत्यका में :--

माली या मुइ-माली सृत्रधार कैवर्त या जालिया धुबी या धोबी मूची लालबेगी डगला या धोली पटनी मेहतर या भंगी भालो श्रीर मालो नामशृद्र बंसफोड़ महरा

#### ६ माग—उड़ीसा

### (१) प्रांत भर में परिगणित जातियाँ :--

| चादि चान्ध       | देवर            | इरिका    |
|------------------|-----------------|----------|
| च्योधेलिया .     | घोवा या घोबी    | जग्गलि   |
| वारिकि -         | गारखा           | काण्डरा  |
| वसोर बुरुङ्      | <b>बुसुरिया</b> | कटिया    |
| बाडरी            | गोडगलि          | केला     |
| चचरी             | गोडरि           | कोडालो   |
| चमार 👉           | गोडरा           | मदारि    |
| चण्डाल           | गोखा            | मादिग    |
| <b>ड</b> ग्डासी- | हड्डी या हाड़ी  | महुरिया  |
| माला             | पंचम            | पाइड़ी   |
| मांग -           | पनका            | पैएडा    |
| मंगन '           | रेल्ली          | पामिड़ी  |
| मेहरा, महार्र    | सुपरि           | बाल्मीकि |
| मेहतर, भज़ी,     | सतनामी          | सियार    |
| मोची, मुची       | •               |          |

#### (२) पान या पानी

[खोदमल जिले को छोड़ शेष सारे प्रांत में, सम्बलपुर जिले में, मद्रास प्रे सिडैंसी की विजगापटम और गंजाम एजेंसियों से १६३६ में उड़ीसा को दे दिये गये भूमि-भाग में।]

: (३) डोम या उस्बो

[ खोदमल जिले और इस प्रकार उड़ीसा को दे दिये गये भूमि-भाग के अतिरिक्त शेष सारे प्रांत में ]

(४) वावरो

सम्बलपुर जिला छोड़कर शेप सारे प्रांत में।

**मु**इयाँ

भूमिज

चासी, घसिया

तूरी:

(४) कोरी

सम्बलपुर जिले की नवपारा तहसील में।

नगाङ्ची

प्रधान

यह एक भयानक सृची है। इनमें ४२६ (चार सो उनतीस) जातियाँ सिम्मिलित हैं। यदि इनकी संख्या जोड़ी जाय तो इसका मतलब यह होता है कि देश में आज ४-६ करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनके स्पर्श मात्र से हिन्दू "अपिवत्र" हो जाते हैं। निश्चय से आरम्भिक तथा प्राचीन समाज में जो "अखूत-पन" विद्यमान था; वह इस भारत-ज्यापी करोड़ों लोगों के वंशानुगत "अखूतपन" के मुकाबले में नगएय ठहरता है। हिन्दुओं का यह "अखूतपन" अद्वितीय है। संसार के इतिहास में इसका मुकाबला नहीं। एशिया और यूरोप की बहुत सी जातियों की जन-संख्या से भी बड़ी जन-संख्या का "अखूत-पन" अपनी जन-संख्या की अधिकता के ही कारण अद्वितीय नहीं है; किन्तु और दूसरे कारणों से भी अद्वितीय है।

इन ४२६ जातियों को "अद्भुत" यना देने वाली दिन्दुओं की "अद्भुत-पन" की पद्धति में अनेक ऐसी निशेषतायें हैं जो ब्राहिन्दू जातियों के "अद्भुत-पन" में चाहे वे ब्राहिसक हों अथवा शाधीन-नहीं ही पाई जाती।

श्रिहिस् समाज ने "श्रपवित्रता" से वर्ष रहने के लिये प्रश्रकरण के जो नियम मान रखे हैं) वे रिष तर्क-संगत न भी माने जायें तो भी समभ में श्राते हैं। यह प्रथकरण जन्म, विवाद, मृत्यु श्रादि विशेष श्रवसरों पर होता है। किन्तु हिन्दू समाज का यह पृथक्-करण; यह "अकूत-पन" स्पष्टतया निराधार ही है।

श्रार्शिभक समाज जिस "श्रापित्रता" को मानता था वह थोड़े समय रहती थी श्रोर खाने-पीने श्रादि प्राकृतिक कृत्यों के श्रथवा जीवन में जन्म, मृत्यु, मासिक-धर्म श्रादि जो श्रसाधारण श्रवसर होते हैं उन्हीं पर पैदा होती थी। "श्रपित्रता" का समय बीत जाने पर श्रोर "पित्रत्र" बना देने वाला संस्कार हो जुकने पर श्रादमी की "श्रपित्रता" नष्ट हो जाती थी श्रीर वह फिर "पित्रत्र" तथा समाज में मिलने-जुलने योग्य हो जाता था। फिन्तु यह पाँच-छः करोड़ श्रादमियों का "श्रश्कृत-पन" जन्म, मृत्यु श्रादि के "श्रव्कृत-पन" से सर्वथा भिन्न है। यह स्थायी है। जो हिन्दू जनका स्पर्श करते हैं वे स्नानादि के द्वारा "पित्रत्र" हो जा सकते हैं, किन्तु ऐसी कोई चीज नहीं जो "श्रव्कृत" को "पित्रत्र" बने रहते हैं, वे "श्रपित्र्य" ही द्या रह कर मर भी जाने हैं, श्रीर वे जिन बच्चों को जन्म देते हैं वे बच्चे भी "श्रावित्रता" का टीका माथ पर लगा ही जन्म इत्ये सकता।

श्रीर तीसरी वात यह है कि अहिन्दू जो ''अपवित्रता' से पेटा होते वाले प्रथम्-करण को मानते थे, ते उन व्यक्तियों को अथवा उससे निकट सम्पर्क रखने वालों को ही प्रथम् करते थे। लेकिन हिन्दुओं के इस ''अब्हृत-पन' में एक वर्ग के वर्ग को अस्प्रय बना रखा है—्क वर्ग जिसकी जन-संख्या पाँछ-छ: करोड़ है।

नौथी वात यह है कि खहिन्दू उस व्यक्तियों को जो "अपिवजता" से प्रमाधित हो गये हो कुछ समय के लिये प्रयक् भर कर देते थे। वे उन्हें एक दम प्रथक वसा नहीं देते थे। हिन्दू समाज का खापह है कि सब "प्रवृत्ति के पृथक वसो नहीं देते थे। हिन्दू समाज का खापह है कि सब "प्रवृत्ति पृथक वसे । हिन्दू खद्दों के मुद्दल्लों में नहीं रहेंगे छोर खद्दती के अपने मुद्दल्लों में नहीं रहने देंगे। हिन्दू जिस "खब्द्दलन" को मानते हैं उसका वह महत्त्वपूर्ण खक्क है । यह सामाजिक विद्यक्तरमात्र नहीं है, थोड़े समय के लिये सामाजिक क्यवहार का बन्द कर देता। यह तो प्रदेश पृथक्करण वा

उदाहरण है, श्राञ्चतों को एक काँटे-दार तार के घेरे में एक पिजरे में बन्द कर देना। हर हिन्दू गाँव में, यहूदी लोगों को पृथक् रखने की जगह की तरह की एक जगह बनी है। हिन्दू गाँव में रहते हैं, श्राञ्चत गाँव से बाहर उसी जगह पर।

ऐसी है यह हिन्दू "श्रद्धतपन" की पद्धति ! इससे कीन इनकार कर सकता है कि जो चीज श्रहिन्दुश्रों में देखी जाती है यह उससे सर्वथा भिन्न है ? यह निर्विवाद है कि हिन्दुश्रों का "श्रद्धतपन" एक श्रनोखी ही वस्तु है । श्रहिन्दू समाज में लोगों को "श्रपवित्र" माना गया, किन्तु केवल व्यक्तियों को । सारी की सारी जाति को कभी कहीं "श्रपवित्र" नहीं माना गया । श्रोर उनकी "श्रपवित्रता" श्रत्यकालीन होती थीं; श्रोर किसी न किसी 'क्रिया' द्वारा नष्ट हो सकने वाली । 'एक वार श्रपवित्र, सदा के लिये श्रपवित्र' के सिद्धान्त पर श्राश्रित इस प्रकार की स्थायी "श्रपवित्रता" कहीं देखने में नहीं श्राई । श्रहिन्दू समाज में लोगों को "श्रपवित्र" माना गया श्रोर उनका सामाजिक-व्यवहार भी बन्द हुश्रा है । लेकिन, ऐसा कहीं न हश्रा कि श्रादमियों को सदा के लिये प्रथक् बसा दिया जाय । श्रहिन्दुश्रों ने एक जमात की जमात को "श्रपवित्र" मान कर उनके साथ वैसा वर्ताव किया है, लेकिन वे "वाहर" के रहे हैं, रक्त-सीमा के सम्बन्धों के होरे से बाहर । ऐसा कमी दश्रा ही नहीं है कि किसी ने श्रपने ही श्रादमियों को पीढ़ी दर गिरी श्रीर स्थान रूप से "श्रपवित्र" बना कर रखा हो ।

इस प्रदार हिन्दु यों का "प्रावृत्यान" एक अनहोनी घटना है, संसार के किया दूगरे हिन्से में मानवता ने आज तक कभी इसका अनुभव नहीं किया, किया दूगरे समाज में इस जेसी कोई चीप है ही नहीं, आरम्भिक-समाज में प्राचीत-समाज में ध्रायवा नर्तमान-समाज में। "अद्भुतपन" के अध्यान से जो अधेक समस्याने पेदा होती हैं छौर जिनके हता करने की आवश्यकता है, उनका समावेश इन दो वातों में जो जाता है—

[ १ ] प्राञ्चल गाँव से बाहर क्यो रहते हैं ?

िर ] उनकी "अपविश्वता" स्थायी श्रीर अभिट केसे वन गई। अगले एप्टों में इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया गया है।

### दुस्रा खाड

३—परिच्छेद—अछूत गाँव से बाहर क्यों रहते हैं ? ४—परिच्छेद—क्या अछूत 'छिन्त-भिन्न हुए परास्त-जन' हैं ? ४—परिच्छेद—क्या संसार में इसके उदाहरण हैं ? ६—परिच्छेद—अन्यन्न जो पृथक् बस्तियाँ थीं; वह कैसे लुप्त हो गई' ?

### अछ्त गाँव से बाहर क्यों रहते हैं ?

अछूत गाँव से बाहर क्यों रहते हैं—यह बात इतनी अधिक बदनाम है कि जो लोग उनके बारे में अधिक कुछ नहीं जानते वे भी इतनी बात तो जानते ही हैं। इतना होने पर भी कभी किसी ने नहीं सोचा कि यह गम्भीर प्रश्न है, जिसका संतोप-जनक उत्तर मिलना ही चाहिये। यह कैसे हुआ कि अछूत गाँव से बाहर रहने लग गये? क्या वे पहले 'अछूत' घोषित कर दिये गये और तब उन्हें गाँव से बाहर निकाल कर गाँव के बाहर बसा दिया गया? अथवा वे पहले से ही गाँव के बाहर रहते थे, और उन्हें पीछे 'अछूत' घोषित किया गया श्यदि हमारा यह उत्तर हो कि वह पहले से ही गाँव के बाहर रहते थे तो अगला प्रश्न यही पैदा होता है कि उसका कारण क्या था ?

क्योंकि श्रक्तों के गाँव के बाहर रहने के प्रश्न पर पहले कभी किसी ने विचार ही नहीं किया, इसिलये स्वाभाविक तौर पर इस बारे में किसी का कुछ भी सिद्धान्त नहीं हैं।

हाँ, हिन्दूशास्त्रों की एक हिए अवश्य है। यदि कोई उसे ही तिखानत का दर्जी देना चाहे तो भले दे ले। शास्त्र कहते हैं कि 'अन्त्यजों' को गाँव के बाहर रहना चाहिये और उनकी वस्ती गाँव के बाहर होनी चाहिये। उदाहरण के लिये गनु का कथन है—

"िकन्तु चाएडालों श्रौर श्वपाकों का निवास गाँव के बाहर होगा। उन्हें श्रपपात्र बना देना होगा। उनकी सम्पत्ति कुत्ते श्रौर गर्ध होंगे।।१०—४१।।%

"उन्हें मुदीं के उतार पहनने होंगे, उन्हें फूटे बतने। में भोजन करना होगा, उनके गहने काले लोहे के होंगे और उन्हें सदैव जगह जगह घृमते रहना होगा ॥ १०—४२॥

"कोई छादमी, जो किसी धार्मिक कृत्य में लगा हो, उनसे किसी शकार का सरोकार न रखेंगा; वे छापस में ही छापना सब व्यवहार रखेंगे छोर छापने विवाह भी छापनी बरावरी बालों के साथ करेंगे॥ १०—४३॥

"उनका भोजन उन्हें किमी नौकर आदि द्वारा ट्टे हुए वर्तन में दिया जायगा; रात को वे गाँव या गगर में वूस न सकेंगे ॥ १०—५४॥

"दिन में वे अपने काम के लिये जा सकते हैं; िन्तु उन्हें राजाझा से सचिन्ह होना चाहिये। हाँ, निश्चित यह नियम है कि उन्हें ऐसे व्यक्तियों की लाश ढोकर ले जानी होगी जिनका कोई सम्बन्धी न हो॥ १०—४४॥

"राजाज्ञा से उन्हें ही दण्ड-नीति के अनुसार सदेव अपराधियों की हत्या करनी होगी और वं उन अपराधियों के वस्त्र, बिस्तरे और गहने ले सकेंगे॥ १०—४६॥ %

√ लेकिन शास्त्रों के इन कथनों का क्या अर्थ समभा जाय ? उनके दो अर्थ हो सकते हैं। जब शास्त्र कहते हैं कि अब्बूतों को गाँव से वाहर रहना चाहिये, तो उनका इतना ही अर्थ भी हो सकता है कि अब्बूतों

वासांसि मतचेतानि भिन्नभागडेणु भोजनम् ।
काष्णीयसमक्रंकारः परिनच्या च नित्यशः ॥ १०—१२
न तैः समयमन्विच्छेत् पुरुषां धर्ममाचरन् ।
च्यवहारो मिथस्तेषां विद्याहः सद्ग्रीः सह ॥ १०—१३
ध्यत्रमेषां पराधीनं देशं स्यामित्रभाजने ।
राज्ञी न विच्येपुस्ते मामेषु नगरेषु च ॥ १०—१४
दिवा चरेषुः कार्यार्थं चिह्निता राजशासनैः ।
ध्यवान्यवं सर्वं चैव निहृरेपुरिति स्थितिः ॥ १०—१४
बध्यांश्च हन्युः सत्ततं थथांशास्त्रं नृपाज्ञ्या ।
बध्यवासांसि गृह्णींषुः शय्याश्चाभरणानि च ॥ १०—१६

को गाँव से वाहर जहाँ वह ठहरते रहे हैं, वहीं रहना चाहिये। यह एक अर्थ हैं। वृसरा अर्थ यह हो सकता है कि जिन्हें "अद्भूत" घोषित कर दिया गया हे उन्हें गाँव के अन्दर रहने की आज्ञा नहीं होनी चाहिये, बिल्क उन्हें गाँव के बाहर जाकर गाँव के बाहर रहने के लिये ही मजबूर करना चाहिये। शास्त्रों की इन दोनों व्याख्याओं से दो सम्भावनायें उत्पन्न होती हैं। एक तो यह है कि अद्भुतों के गाँव से वाहर जाकर रहने का 'अद्भूतपन' से कोई सम्बन्ध नहीं। एकदम आरम्भ से ही वे गाँव के बाहर रहते आये हैं। उसके बाद जब उनके माथे पर "अद्भूतपन" का टीका लगा तो उनका गाँव में आना निषिद्ध हो गया। दूसरी सम्भावना यह है कि "अद्भूतपन" का "अद्भूतपन" का "अद्भूतपन" का चाहरे हैं। वाद में जब उनके माथे पर "अद्भूतपन" सम्बन्ध हैं। वृसरे शब्दों में अद्भूत पहले गाँव के अन्दर रहते रहे हैं। वाद में जब उनके माथे पर "अद्भूतपन" का टीका लगा तो वे गाँव को खाली करके गाँव से नाहर आगर रहने पर मजबूर हुए।

#### इस दोनों बातों में मे कौन-मी बात अधिक मान्य है ?

यह गृभगी सम्भावना तो स्पष्ट तौर पर ही एक निर्धिक और बेसिर पैर की कल्पना है। इसके खोखलेपन को दिखाने के लिये एक ही
तर्क पर्याप्त है। हम जिस बात पर विचार पर रहे हैं वह किसी गाँव अथवा
किसी एक चेंत्र की बात नहीं हैं। यह समस्त भारतवर्ण में ब्याप्त है। अध्तों की गाँव में से निकाल कर बाहर बसाना पहुन वड़ी बात है। किसने और किस पह इतनी वड़ी बात की होगां? यह विना किसी चक्रवर्ती राजा की
धाजा के नहीं हो सकताथा। उसके लिए भी इस प्रकार एक जगह से
हराकर वृगरी जगह दसाना असम्भव कार्य था। चाहे सम्भव हो चाहे
असम्भव हो यह किसी चक्रवर्ती राजा का हा कार्य हो सकता है। वह कौनसा चक्रवर्ती राजा है जिसे इस कार्य का श्रेय अथवा अश्रेय दिया जा
स्वत्ता है। सह ही है कि भारत में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने
यह कार्य किया हो। यदि भारत में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ तो यह
दूसरी गम्भावना छोड़ देनी चाहिए

श्रव जिस वात पर विचार किया जा सकता है वह यही है कि जो लोग अव्हत कहलाते हैं वे "श्रव्हत" कहलाना आरम्भ करने से भी पहिले, एकदम आरम्भ से ही गाँव के बाहर रहते थे और बाद में "श्रव्हत" बना दिए जाने के कारण उन्होंने बाहर ही रहना जारी रक्खा। लेकिन इससे एक बहुत ही कठिन प्रश्न पेदा होता है—वे गाँव के बाहर क्यों रहते थे? उन्हें ऐसा करने के लिये किसने मजबूर किया? इसका उत्तर यही है कि समाज-शास्त्र के लिये किसने मजबूर किया? इसका उत्तर यही है कि समाज-शास्त्र के विद्यार्थी को संसार भर में आरंभिक समाज के वर्तमान रूप धारण कर लेने के सम्बन्ध में जिन बातों की जानकारी है उनका ख्याल करके यही मानना स्वाभाविक लगता है कि "श्रव्हत" आरम्भ से ही गांव के बाहर रहने श्राये हैं।

शायत शायिक लोग जब तक उन्हें उन बातों की कुछ व्याख्या न कर दी जायगी जिनके कारण प्रारम्भिक समाज ने वर्तमान स्वरूप अहणा कर लिया है तब तक वे यह नहीं समभ सकेंगे कि उपरोक्त मत स्वाभाविक क्यों है ? हम बात को अव्ही तरह सममते के लिये यह आवश्यक है कि हम दरा वान को प्यान में एवं कि वर्तमान समाज प्रारम्भिक समाज से दो बातों में भिन्न है। परिमिक समाज धुमन्तू जातियों का बना था और वर्तमान शमात स्थिरतापूर्वक एक जगह बसी हुई जातियों का समृह है। दूसरे प्रारम्भिक समाज रक्तसम्बन्ध पर त्राश्रित परिवार-जातियों का एक समृह था। वर्तमान समाज चेत्रगत स्थानीय-जातियों का समृह है। दूसरे राब्दों में बारंशिक समाज ने वर्तभान स्वरूप तक पहुँचने के लिये हो और अपना विकास किया है। विकास की एक धारा ने प्रारंभिक समात्र की (एक आभित् ) परिवार जाति को अवस्था से होकर चेत्रगत जाति की अवस्था को पहुँचा दिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसा परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन के उपष्ट चित्र राजाओं की सरकारी स्पाधियों में विकाई देते हैं। अभेजी राजाओं की उपाधियों की ही लीजिये। जॉन ही या वह पहिला बादशाह था जिसने अपने व्यापको इ'ग्लैंड का बादशाह कहा । उसके पूर्वं सामान्य तथा अपने आपको अर्थ जो का राजा कहते आर्थ थे। पहिला कथन एक देशिगत जाति का प्रतिनिधित्व करता है दूसरा एक परिवारर 🗀 जाति का । इ'ग्लैंड कभी एक देश था जहाँ श्रेप्रेज निवास करते थे। श्रव श्रंप्रेज वे लोग हैं जो इ'ग्लैंड में निवास करते हैं। इसी प्रकार का परिवर्तन फ्रांसीसी नरेशों की उपाधियों में भी दिखाई देता है। कभी वे फ्रांसीसी लोगों के राजा कहलाते थे किन्तु श्रागे चलकर फ्रांस के राजा कहलाने लगे। विकास की दूसरी धारा ने प्रारंभिक समाज को घुमन्तू-समाज न रहने देकर एक स्थिर-निवासप्राप्त समाज बनाया। यहाँ भी यह परिवर्तन इतना निश्चित श्रोर प्रभावोत्पादक है कि इसकी वास्तविकता का विश्वास कराने के लिये किसी उदाहरण की श्रावश्यकता नहीं।

इस समय हमें अपने मतलब के लिये इतना ही पर्याप्त है कि हम विकास की दूसरी धारा पर विचार करें। प्रारम्भिक समाज किस प्रकार घुमन्तू-समाज न रहकर स्थिर-बसा हुआ समाज बन गया ? प्रारम्भिक समाज के घुमन्तू-समाज न रहकर स्थिर-बसा हुआ समाज बनने जी कथा इननी अधिक लग्नी है कि यह एक परिच्छेद में आही नहीं सकती। केवल ग्रंग वानों की और ध्यान देना पर्याप्त होगा। पहली बात जो सममने की है वह यही है कि किस चीज ने प्रारंभिक-समाज से उसका घुमन्तू-जीवन छुड़ा दिया ? दूसरे घुमन्तू-जीवन से स्थिर-बसे हुए जीवन तक पहुँचने के बीच में उसे जिस किस अयरथा में मे गुजरना पड़ा ?

तिस्तान्द्रह प्रार्शन्य जन्म समाज युमन्त्-समाज था। किन्तु वह धुमन्त् अपने किसी पुभन्त् एक के स्वभाव विशेष के कारण नहीं था। इसका कारण विशेष कि प्रारंभिक समाज का अन पशु थे। प्रारंभिक समाज युमन्त् विशेष कि प्रारंभिक समाज का अन पशु थे। प्रारंभिक समाज युमन्त् विशेष था, क्योंकि इसका चन प्रथात् पशु घमन्त् थे। पशु नई चरानाहों की क्योंत में द्याते थे। प्रारंभिक समाज च्यपने पशु प्रेम के कारण विद्या कि विशेष पशु हो जाने वहीं वहीं पीछे जाता था। प्रारंभिक समाज का निवास स्थिर हो गना अर्थात् वह एक जगह वस गया। किन्तु उसी समय उसे एक नये प्रकार के घन का पता लगा। यह नये प्रकार का घन पूषि विशेष धी। सह उस समय हुप्या जब प्रारंभिक समाज ने सेनी करने और सिक्ष जीतने की कला सीख ली। पशु श्रों से भूमि में परिवर्तित होने से यन एक जीतने की कला सीख ली। पशु श्रों से भूमि में परिवर्तित होने से यन एक

जगह स्थिर हो गया। इस परिवर्तन के साथ साथ प्रारंभिक-समाज भी स्थिर होकर एक जगह वस गया।

इससे इस वात की न्याग्या हो जाती है कि प्रारंभिक समाज किसी समय घुमन्त्र-समाज क्यों था और फिर उसने एक जगह स्थिर होकर रहना क्यों सीख लिया ?

दूसरी वात भ्यान देने की यह है कि जब प्रारंभिक-समाज घुमनत् जीवन छोड़ने की छोर छप्रसर हो रहा था उस समय क्या घटनायें घटीं ? युमनत् जीवन को छोड़ स्थिरता का जीवन प्रहण करने जाकर प्रारंभिक समाज के सामने मुख्य रूप से दो समस्यायें उपस्थित हुई । एक नो वह थी जिसे एक जगह वस जाने वालों को मुलकाना था छौर दूसरी यह थी जिसे छिन्त-भिन्न हुए परास्त छाद्मियों को मुलकाना था। एक जगह वस जाने बाली जातियों के सामने समस्या थी कि वह दूसरी घुमन्त् जातियों से छमनी रक्षा कैसे करें ? और छिन्त-भिन्न हुई परास्त जातियों की समस्या थी कि उनको कहीं न कहीं शरण-स्थान मिले। इसको छोर स्पष्ट करके गनाज नाहाश्यक हो सकता है कि ये समस्यायें क्यों और कैसे पेदा हुई ?

एक अगह बस जाने वाली जातियों के सामने के पास्या आई उसे सममने के िये दिस्तितिवन बानों की और ध्यान देना होगा। सर्वा पुस्त दल अथवा किया एक हो समय स्थिर नहीं हो गई थीं। कुछ स्थिर हो गई कुछ बुमन्तू बनी रहीं। दूसरी बात जो याद रखने की है वह यह है कि ये दल अथवा जानियाँ कभी भी आपस में शानित से नहीं रहती थीं। उनकी आयः आपस में लड़ाई ही होती रहती थीं। जब सभी रल अथवा जातियाँ धुमन्तू अवस्था में थीं तो उनके आपसी युद्ध के अथान करणा थे- (१/पशुद्धी की चोरी, (२) स्त्रियों की चोरी, (३) दूसरे दली अथवा जातियाँ स्थिर हों पशुद्धी को जवई की घरा हों। जब कुछ हल अथवा जातियाँ स्थिर हों कर तस गई भी जो दल अथवा जातियाँ अभी भी प्रमन्त् जीवन ठयतीन कर ही रही थीं उनके लिये एक अगह वसे हुए लोगों के साथ लड़ना- भिड़ना और भी आसान हो गया। दूसरे पुमन्त्-लोगों के साथ लड़ना-

की अपेचा इसमें अधिक लाभ था। घुमन्तू जातियों की समक्त में यह बात आगई थी कि स्थिर होकर वस जाने वाली जातियों के पास टोहरा घन था। घुमन्तू-दलों की तरह ही इनके पास भी पशु थे और इसके अतिरिक्त उनके पास धान थे जिन्हें देखकर घुमन्तू लोगों की लार टपकती थी। घुमन्तू-दल स्थिर बसी हुई जातियों पर लगातार संगठित आक्रमण करते थे, जिसमें बे उनका धन चुरा कर ले जा सकें। तीसरी बात यह कि एक जगह चसी हुई जातियाँ इन घुमन्तू-दलों से अपनी रचा करने के मामले में बड़े घाटे में थीं। क्योंकि वे अधिक लाभ के धन्धे में लग गई थीं, इस लिये वह हर समय अपने हलों की तलवारें नहीं बना सकती थीं। और वे अपने घर छोड़ कर इन घुमन्तू-दलों का पीछा भी नहीं कर सकती थीं। इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। इतिहास बताता है कि जिन लोगों के पास अपनी रचा के साधन नहीं होते वे सम्य होते हुए भी दूसरे असम्य लोगों का मुकावला नहीं कर सकते। इससे इस बात की व्याख्याहो जाती है कि घुमन्तू जातियाँ जा स्थिर होकर एक जगह बसने लगीं वो उनके भागने जात्म की नासम्य त्यां छोर ने से उपस्थित हुई १/

श्रीर परास्त होकर छिन्न-भिन्न हुए मनुष्यों की समस्या कैसे उत्पन्न हुई गह समस्या किन नहीं। यह श्रापस में लगातार लड़ते-भिड़ते रहने का ही परिसास है, जो समाज की उस आरम्पिक श्रावन्था में उन नहीं श्रयवा जातियों का सामान्य कार्ण था। इन ब्लन्गन युद्धों में प्रायः ऐसा होना था कि एक इन का सर्वथा उत्मृदान तो नहीं होना था किन्तु वह परास्त होकर छिन्न-भिन्न हो जाता था। बहुधा जो नल परास्त हो जाता था वह दुकड़े-दुकड़े हो जाता था। इसके परिसाम-स्वयंप समाज के विकास की आरम्भिक श्रयस्या में एक वही जन-संख्या—जो इसी प्रकार के, परास्त होकर छिन्न-भिन्न हुए लोगों की शी—इधर-उनर पूमता रहती थी। यह समक्ता के लिये कि इन छिन्न-भिन्न हुए लोगों की समस्या क्यों उत्पन्न हुई इस बान को हदयङ्गम करना श्रावश्यक है कि प्रारम्भिक समाज का संगठन दल-गत था। संग-ठन बल-गत होने के हो धर्म थे। पहला यह कि प्रारम्भिक समाज में प्रत्येक

व्यक्ति का किसी न किमी दल से सम्बन्ध था। इतना ही नहीं उसे किसी न किसी दल का होकर रहना पड़ता था। दल से बाहर किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व न था, हो ही नहीं सकता था। दूसरे दल-गत संगठन का आधार रक्त-सम्बन्ध होने से कोई भी व्यक्ति जो एक दल में पैदा हुआ हो वह दूसरे दल में सम्मिलित होकर उसका सदस्य नहीं हो सकता था। इस लिये इन छिन्न-भिन्न हुए आद्मियों को व्यक्तिगत हैंसियत में ही रहना पड़ता था। पर प्रारम्भिक समाज में जहाँ एक दल का दूसरे दल से संप्राम हो रहा हो, इस बात का सदेव डर बना रहता था कि छिन्न-भिन्न लोगों के इन अस्त-व्यस्त समूहों पर भी आक्रमण न हो जायें। वे नहीं जानते थे कि वे कहाँ शरण-स्थान हूँ हैं ? वे नहीं जानते थे कि उनपर कीन आक्रमण कर बैठेगा और कीन उनकी रचा करेगा ? इसी लिये आश्रय-स्थान मिलना और सुर-चित रह सकना इन छिन्न-भिन्न हुए लोगों की समस्या थी।

√ प्रारम्भिक समाज के विकास के बारे में उपर जो कुछ भी सार-रूप में भहा गया है उगने यह स्पष्ट होता है कि प्रारम्भिक समाज के जीवन में एक समझ था। इन वह सो समूहों में विभक्त हो गया था। एक समूह एक जगह स्थिर रूप से वसे हुए आदमियों का था। उनकी समस्या थी कि उन्हें ऐसे लोग मिलें जो गुमरत आकृतगकारियों के विरुद्ध उनकी पहरेदारी का काम करें। एसरा समृह उन छिल्ला सन्त हुए परास्त आदमियों का था जिनके सामने यह समस्या थी कि उन्हें कोई ऐसे संरच्चक मिल जायें जो उन्हें भोजन तथा शरण-स्थान दें। √

मुसरा प्रश्न है कि इन दोनों सगृहों ने जपनी समस्या को कैसे सुल-माया ? यसांप हमारे पास प्राचीन काल का काई ऐसा लेखा नहीं है कि जिसके बाबार पर हम निश्चवातमक क्य में यह कह सके कि दोनों में किसी प्रकार का पेक्ट जपना समगीना हुआ था ते भी हम कह सकते हैं कि दोनों ने आपस में एक समभीना निथा जिसके अनुसार इन किन्न मिना हुए प्रका बादमियों ने एक जगह स्थिर क्य से बनी हुई जातियों की चौकीन्छी अथवा पहरदारी करना स्थिकार की और दूसरी और जो स्थिर रूप से बसी हुई जातियाँ थीं उन्होंने उन्हें भोजन तथा शरण-स्थान देना स्वीकार किया। सचमुच यह बड़ा अस्वाभाविक होता यदि इस प्रकार की परस्पर व्यवस्था न करली गई होती; क्योंकि दोनों को अपने अपने स्वार्ण की पूर्ति के लिये दूसरे के सहयोग की आवश्यकता थी।

इस सौरा के निपटाने में एक कठिनाई अवश्य उत्पन्न हुई होगी-शर्णास्थान की कठिनाई। ये छिन्न-भिन्न हुए आदमी रहें कहाँ ? स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के बीच में अथवा उनसे बाहर ? इस समस्या को ते करने में दो बातें निर्णायक सिद्ध हुई होंगी—एक तो रक्त-सम्बन्ध की, दूसरी युद्ध-नीति की। प्रारम्भिक लोगों की मान्यताओं के अनुसार रक्त-सम्बन्धी ही एक साथ रह सकते थे। कोई भी बाहरी आदमी उस चेत्र में प्रवेश नहीं पा सकता था जहाँ किसी दल-विशेष का अधिकार हो। ये छिन्न-भिन्न हुए आदमी "बाहरी" थे। वे उस दल के थे जो स्थिर रूप से बसे हुए आदमियों के दल से भिन्न था। जब यह ऐसा था तो उन्हें स्थिर रूप से बसे हुए आदमियों के दल से में नहीं ही रहने दिया जा सकता था। युद्ध-नीति के विचार से भी यह आवश्यक था कि ये छिन्न-भिन्न हुए आदमी गाँव की सीमा पर रहें जिससे वे आक्रमणकारियों का मुकाबला कर सिकें। इन दोनों बातों ने मिलकर यही निर्णाय कराया कि वे लोग गाँव से बाहर गाँव की सीमा पर रहें।

श्रव हम फिर अपने मुख्य प्रश्न पर वापिस लीट श्रा सकते हैं। श्रद्धत गाँव के वाहर क्यों रहते हैं? उत्पर जो दिशा-निर्देश किया गया है, उस श्रोर इस प्रश्न का उत्तर पाने का कुछ प्रयत्न किया जा सकता है। यही बात जो श्रन्यत्र हुई वह भारत में भी हुई होगी जब कि घुमन्त्-जीवन को छोड़ हिन्दू-समाज स्थिर-जीवन की श्रोर श्रप्रसर हो रहा था। प्रारम्भिक-समाज में दोनों तरह के लोग रहे ही होंगे-स्थिर-रूप से बसे हए और छिन्न-भिन्न हुए परास्त लोग। जो स्थिर रूप से बसे उन्होंने गाँव की बुनियाद डाली श्रीर ये गाँव बसे, जो छिन्न-भिन्न हुए परास्त लोग थे वे भिन्न दल के श्रीर इस लिये भिन्न-रक्त होने के कारण गाँव से बाहर बसे। इसे निश्चयात्मक माषा के हाना हो तो श्राज के "श्रव्हृत" किसी समय के छिन्न-भिन्न हुए परास्त श्रावमी

भर हैं, ऋोर क्योंकि वे छिन्न-भिन्न हुए परास्त लोग थे, इस लिये वे गाँव के बाहर बसे ।

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि यह मानना क्यों स्वाभाविक है कि अपने आरम्भ-काल से ही "श्रक्त" गाँव के बाहर रहते हैं और उनके गाँव से बाहर रहने से "श्रक्त-पन" को कुछ लेना-देना नहीं।

यह सुमाव इतना नया है कि आलोचकों को अपने और प्रभों का उत्तर पाये बिना संतोप हो ही नहीं सकता। वे पृष्ठ सकते हैं—

- (१) क्या इसका कोई प्रमाण है कि "अछृत" छिन्न-भिन्न हुए परास्त आदमी हैं ?
- (२) क्या इस वात का कोई प्रमाण है कि स्थिर रूप से बसने के जिस क्रम की ऊपर चर्चा की है, बैसा किसी भी देश में हुआ है ?
- (३) यदि छिन्त-भिन्त हुए लोगों का गाँव के बाहर रहना एक सर्व-व्यापक घटना है तो यह कैसे हुआ कि और देशों में तो गाँव के बाहर बसी बस्तियाँ नहीं रहीं, और केवल भारत में वनी रहीं ?

### क्या अछ्त छितरे हुए आदमी हैं ?

यदि यह प्रश्न पूछा जाय कि क्या "श्रष्ठूत" मूल में छिन्न-भिन्त हुए परास्त श्रादमी ही हैं तो मेरा उत्तर "हाँ" है। "हाँ" कहने पर अपने कथन को प्रमाणित करना पड़ता है। इस सम्बन्ध के यथार्थ प्रमाण मिल सकते थे यदि किसी ने हिन्दू गाँव के "छूत" श्रोर "श्रष्ठूत" लोगों के परम्परागत "जातीय-चिन्हों" का श्रध्ययन किया होता। दुर्भाग्य से हिन्दु श्रों श्रोर श्रष्ठूतों के जातीय-चिन्हों के संस्थान के अध्ययन को नृशंस-शास्त्र के विद्यार्थियों ने श्रारम्भ नहीं किया है। जब इस प्रकार की सामग्री इकही हो जायगी तो हम इस परिच्छेद में उठाये गये प्रश्न पर निर्णयात्मक सम्मति दे सकेंगे। श्रभी के लिए मैंने जो थोड़ी बहुत खोज की है उससे में सन्तुष्ट हुँ कि प्राम-विशेष के "श्रष्ठूतों" के पारस्परिक जातीय-चिन्ह उसी गाँव के "हिन्दु श्रों" के पारस्परिक जातीय-चिन्हों से मिन्न हैं।

इस बात के पन में कि "अक्त" लिल-भिन्न हुए परास आदमी हैं,
और गाँव में बसने वाली जाति जिस दल की है उससे वे शिश्र दन के हें,
हिन्दुओं और अब्हतों के पारस्परिक जातीय-चिन्हों की भिन्नता ही सर्वश्रे प्र
प्रभागा है। लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार की सामधी तो
अभी एकत्रित करने को हैं। लेकिन कुछ ऐसी वाने हैं जो नम्म होने से बच
सई हैं, जो दिशा का निदेश करती हैं, और जिनसे यह परिगाम निकाला जा
सकता है कि "अब्हत" बिन्न-भिन्न हुए परास्त आदमी हैं। इस तरह की
प्रमाण-परक बातें दो प्रकार की हैं।

एक तो 'अन्त्य', 'अन्त्यज' और 'अन्त्यवासिन' नाम हैं जो हिन्दू-शास्त्रों ने कुछ जातियों को दे रक्खे हैं। वे बहुत प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। कुछ खास लोगों के लिए इन नामों का उपयोग क्यों किया गया ? इन शब्दों में कुछ अर्थ छिपा हुआ प्रतीत होता है। ये शब्द निश्चयात्मक क्य से "सिद्ध" हैं। वे 'अन्त' शब्द के मेल से बने हैं। 'अन्त्य' शब्द का अर्थ के श्रान्त में उत्पन्न क्या है ? पंडितों का कहना है कि 'अन्त्य' शब्द का अर्थ है 'अन्त में उत्पन्न हुआ'। क्योंकि हिन्दुओं के दैवी-उत्पत्ति के सिद्धान्त के अनुसार "अब्तों" की उत्पत्ति अन्त में हुई, इस लिए 'अन्त्य' शब्द का अर्थ हुआ एक "अब्त"। यह तर्क बेह्दा है, और हिन्दुओं के उत्पत्ति के सिद्धान्त से मेल नहीं खाता। क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार तो "शृद्ध" अन्त में पैदा हुए हैं। "अब्रुत" तो बह्या की सृष्टि-रचना से बाहर का प्राणी है। शृद्ध सवर्ण है। इसके विकद्ध "अब्रुत" अवर्ण है। वर्ण-व्यवस्था से बाह्य सृष्टि-रचना के बारे में हिन्दुओं का पहले और पीछे का सिद्धान्त "अब्रुतों" पर लागू नहीं होता। मेरी समफ में 'अन्त्य' का मतलब सृष्टि का अन्त नहीं, किन्तु गाँव का अन्त है। यह एक नाम है जो गाँव की सीमा पर रहने वाले लोगों को दिया गया है। इस 'अन्त्य' शब्द का ऐतिहासिक महत्व है। यह बताता है कि एक समय था जब कुछ लोग गाँव में रहते थे और कुछ गाँव के बाहर। जो लोग गाँव के बाहर, गाँव के 'अन्त' में रहते थे, वे 'अन्त्यज' कहलाते थे।

कुछ ही लोग गाँव की सीमा पर क्यों रहते थे ? क्या इसका इसके अदिरिक्त कोई और कारण हो सकता है कि वे छिन्न-भिन्न हुए परास्त्र आदमी थे, और वे उस 'दल' के बाहर के थे जिस 'दल' के आदमी गाँव के मीतर रहते थे ? यही खास कारण था, यह बात इन राव्दों के प्रयोग से भी स्पष्ट होती है जिनका इन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार 'अन्त्य', 'अन्त्यवासिन' शब्दों के प्रयोग का दोहरा अर्थ है। पहले तो इससे प्रकट होता है कि गाँव के बाहर प्रथक्-वास एक ऐसी अनोखी बात थी कि जिस के लिए नये शब्दों की रचना करनी पड़ी। दूसरे जिन नये गब्दों का प्रयोग किया गया है वे ऐसे हैं कि जिग लोगों के लिए उनका अयोग हुआ है उनकी तात्कालिक अवस्था को यथार्थ हुए से चित्रित कर देते हैं, अर्थात् यह बता देते हैं कि वे 'पराये' थे।

तृसरी ये वातं जो बताती हैं कि 'अञ्चत' छिज्ञ भिन्न हुए परास्त आदमी अर हैं, 'महार' नाम की एक जाति सं सम्बन्धित हैं। महाराष्ट्र में 'महार' ही मुख्य 'अबूत' जाति है। यह महाराष्ट्र की अकेती सबसे बड़ी मुख्य 'अबूत' जाति है। महारों और दृसरे हिन्दुओं का आपसी सम्बन्ध स्पष्ट करने वाली निम्निलियित बातें ध्यान देने योग्य हैं। (१) हर गाँव में महार मिलते हैं। क्ष (२) महाराष्ट्र में हर गाँव के गिर्द एक दीवार रहती है और महार उस दीवार से बाहर रहते हैं। (३) महार बारी-बारी से गाँव की पहरेदारी करते हैं। (४) महार अपने ४२ अधिकारों की चर्चा करते हैं जो उन्हें हिन्दुओं से विशेष प्राप्त हैं। इन ४२ अधिकारों में सबसे मुख्य हैं:—

- (१) गाँव के लोगों से खाना इकट्ठा करने का अधिकार।
- (२) पैदावार के समय हर गाँव से धान इकहा करने का अधिकार।
- (३) गाँव में जो पशु भर जाय उसकी लाश को अपने उपयोग में जाने का अधिकार।

इसमें सन्देह नहीं कि महारों की स्थित से जो वान प्रमाणित होती है, यह केवल महाराष्ट्र के लिये सीमित है। इस चात की यभी जोज करनी बाकी है कि भारत के दूसरे प्रान्तों में भी ऐसी ही स्थिति है या नहीं ? लेकिन यदि महारों की स्थिति को भारत-व्यापी 'अद्भुतों' की स्थिति का एक नमूना मान लें तो यह स्वीकार करना होगा कि भारत के इतिहास में एक ऐसा समय आया था कि जब दूसरे दलों के छिन्न-मिन्न परास्त लोग एक जगह स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के पास आये और उनसे एक प्रकार का सौदा किया जिससे छिन्न-भिन्न हुए परास्त आदिमयों को गाँव की सीमा पर वसने की आज्ञा मिल गई। उन्हें कुछ कर्नव्यों का पालन करना पड़ता था और वदले में उन्हें कुछ ऋभिकार भी मिल गये। महारों की अध्युश्रुति है—उनके पर अधिकार उन्हें वराए के मुस्लिम राजाओं से प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ केवल इनना ही हो सकता है कि थे आधिकार तो प्राचीन ही हैं, किन्तु इन्हें वराए के राजाओं न नये सिरे से मान्यताई। होगी।

ये वातें यद्यपि बहुत भामूली हैं तो भी उनसे एक सीमा तक यह बात प्रभागित होती है कि आरम्भ से ही "अद्भुत" गाँव के वाहर रहते आये हैं।

क्षि मराटी की एक कहापन ही है, जिसका अर्थ है कि जहां जहां गाव तहीं ग्रहीं महार' भी होता ही है।

यह ऐसा नहीं हुआ था कि उन्हें "अछूत" बनाया गया हो और तब गाँव के बाहर जाकर रहने पर मजबूर किये गये हों। वे आरम्भ से ही गाँव के बाहर रहते आये हैं, क्योंकि वे छिन्न-भिन्न हुए परास्त आदमी थे और क्योंकि वे उस "दल" के नहीं थे जिस "दल" अथवा "कुल" के वे लोग थे जो गाँव के सीतर बसे हुए थे।

इस बात को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है बह यह कल्पना है कि "अखूत" सदा से "अखूत" ही चले आये हैं। यह कठिनाई तुरन्त जाती रहेगी जब एक बार यह बात समभ में आ जायेगी कि आज के "अखूतों" के पूर्वज "अछूत" नहीं रहे हैं। वे छिन्न-भिन्न हुए परास्त आदमी भर थे, न कुछ कम न अधिक। उनमें और दूसरे लोगों में यदि कोई भेद था तो इतना ही कि वे छिन्न-भिन्न "दलों" अथवा "कुलों" के लोग थे।

### नया अन्यत्र भी ऐसा हुआ है ?

क्या इतिहास की अन्यत्र भी कहीं इस प्रकार परास्त आदिमियों के गाँव से बाहर बसने की जानकारी है ? इस प्रश्न का "हाँ" में उत्तर दिया जा सकता है। सौभाग्य से हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि जो कुछ भारत में विशेष रूप से हुआ कहा जाता है वह अन्यत्र भी हुआ है। जिन देशों में ठीक इसी तरह की वात हुई कही जाती है उनके नाम आयरतेंड और वेटज़ हैं।

श्रारिम्मक समयों में श्रायरलैंड के गाँव का संगठन कैसा था—यह बेहन के श्रायरलैंड के कानूनों से जाना जा सकता है। इन कानूनों से जैसा श्रकट होता है उसकी कुछ कल्पना सर हेनरी मेन द्वारा दिये गये निम्नलिखित सारांश से हो जाती है। सर हेनरी मेन का कहना है—

"ब्रोहन का कानून हमें समाज की उस अवस्था से परिचित कराता हैं जब "दल" अथवा "कुल" को एक जगह बसे—बहुत करके "दल" की मूमि पर—काफी समय गुजर चुका है। इसका आकार और महत्व इतना अवस्थ हैं कि यह एक राजनीतिक "इकाई" बन सके, और सम्भवतः इसके सर पर अनेक मुक्तियों में से एक मुक्तियां हैं जिसे आयरलैंड के लेखों में 'राजा' कहा गया है। मूल बात जो गान ली जाती है वह यह है वि जिनना भी दलीय-चेत्र यह मारे के सारे दल का हैं किन्तु बालव में इसके बड़े बड़े हिस्सों पर दलों के होटे-छोटे कुलों का स्थायी अधिकार हो गया है। उसका एक हिस्सो मुख्या के लिये निश्चित हैं और उत्तराधिकार के एक विश्व वियम के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों के लिये। दूसरे हिस्से "दलों" के दुकड़ों के अधिकार में हैं, जिनमें से कुछ छोटे-मुखियों के अर्थान हैं; और कुछ ऐसे हैं जिन पर यदापि किसी मुखिया का सीचा अनिकार नहीं है तो भी कुलीन-वर्ग का कोई न कोई व्यक्ति ही जिनका प्रतिनिधित्व करता है। इल

की जितनी भूमि पर किसी ने अधिकार नहीं किया उस सारी भूमि पर विशेष रूप से दल का सामूहिक अधिकार है, और सिद्धांत रूप से किसी हिस्से पर भी अस्थायी अधिकार ही हो सकता है। इस प्रकार का अस्थायी अधिकार प्रायः होता रहता है और इस शर्त पर जमीन पर अधिकार करने वाले 'दलीय-लोगों' में कुछ ऐसे लोगों के समूह हैं जो अपने आपको 'दलीय लोग' कहते हैं, किन्तु जो वास्तव में मुख्यरूप से पशु चराने के उद्देश्य से आपस में इकट्टे होकर समभौता किये हुए हैं। दलीय-भूमि के एक बड़े हिस्से पर किसी का भी अधिकार नहीं है, वह दल की "परती" भूमि है। इतना होने पर भी इस भूमि पर लगातार हल चलता है, या दलीय-लोगों द्वारा स्थायी तौर पर पशु चराये जाते हैं और इस पर खेती करने बाले तथा कमीन लोगों को रहने दिया जाता है, विशेष रूप से सीमा की अोर। यह उस भूमि का एक हिस्सा है, जिस पर मुखिया का अधिकार लगातार बढ़ता है, और वह अपने 'फ्यूट्हिर' या परायों को बसाता है; जिनमें किसानों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। नियम-बाह्य और दूसरे दलों के ऐसे परास्त आदमी होते हैं जो उसके पास सुरज्ञा के लिये आते हैं ऋौर जिन का अपने नये दल से उतना ही सम्बन्ध रहता है कि वे उसके मुखिया के पास श्रारत्ता के लिये श्राते हैं, जो उनकी जिम्मेवारी श्रपने ऊपर लेता है।

× × × × ×

"मबूट्हिर 'दल' का आदमी नहीं था। यह परावा था। उन तमाम समाजी में जिनके व्यक्ति रण-सम्बन्ध से एक दूसरे के साथ गुँथे हुए हैं किसी भी व्यक्ति की बड़ी ही दुवशा होती है जिसका सम्बन्ध अपने समाज से टूट गया हो। उसका जो स्वाभाविक स्थान है वह तो जाता ही रहता है, उनके पास उसके लिये और भी कहीं कोई जगह नहीं होती।"

#### (२)

अब वेल्ज की बात। श्री सीभोम ने प्रारम्भिक समयों के वेल्ज श्रामों के संगठन का वर्णन किया है। श्री सीभोम के मत के अनुसार वेल्ज का गाँच घरों का समूह था। घर दो हिस्सों में विभक्त थे, स्वतन्त्र किसानों के घर तथा अस्वतन्त्र किसानों के घर। श्री सीभोम का कहना है कि यह पृथक्-पृथक् निवास वेल्ज के प्रारम्भिक समयों के गाँच की सामान्य बात थी। यह अस्वतन्त्र किसान पृथक् और दूरी पर क्यों बसाये गये थे १ श्री सीभोम ने इस पृथक्ता का कारण इस प्रकार बताया है:—

"यकायक देखंने पर चेल्ज के प्राचीन कानूनों में जिन दलीय-लोग तथा अवलीय लोग मानव-प्रगीं का उल्लेख है, उनमें बड़ा भमेला मालूम देता है। यह भमेला तभी मिटता है जब उस दलीय-समाज के संस्थान का आपार-निया समाम में आ जाता है। यह सिद्धान्त अपरी हिन्द से एकदम सरल क्षा अहम के लेता है, यि इसे विजय और भूमि की स्थायी व्यवस्था की उल्लेशनों से मुक्त किया जा सके और मुक्त किया जा सके विदेशी-कानून, रीति-रिवाज तथा नामावित के आक्रमणों से। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दलीय-समाज के संस्थान का सब से पहला आधार-नियम स्वतन्त्र हलीय-लागों का आपसी रक्त सम्बन्ध ही था। कोई भी हो, जो सम्बन्धी न हो, 'क्ल' का नहीं हो सकता था। 'दल' भो वास्तव में वेल्ज के सम्बन्धियों का एक समृह-गात्र ही था। हो मोटे तौर पर वेल्ज की दल पद्धति में दो वर्ग थे—वेल्ज-रक्त याले और पराथे रक्त वाले। भूमि-व्यवस्था अथवा विजय की किसी बात से सर्घथा असम्बद्ध इन दोनों 'दलों' में यिद इसे अनुल्लंघनीय न भी माना जाय तो भी एक बहुत ही गहरी खाई थी। यह रक्त का मेद था और यह शीघ ही स्पन्द हो जाता है कि जिस आमह से

९ अतस्यूद् आदि ।

इस भेद की रचा की गई है वह दलीय-पद्धति का एक विशेष परिचायक चिन्ह है और साथ ही उसकी शक्ति का एक छिपा हुआ रहस्य भी।"

#### (3)

प्रारम्भिक समयों में आयरलैएड और वेल्ज के गाँव के संगठनों के इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के 'अछूत' ही अकेले ऐसे नहीं हैं जो गाँव से बाहर रहते हों। इससे सिद्ध होता है कि यह एक सर्व-व्यापी घटना थी, और इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ थीं:—

- (१) प्रारम्भिक समय में गाँव की बस्तियाँ दो हिस्सों में विभक्त थीं। एक हिस्से में एक 'दल' के लोग रहते थे, दूसरे हिस्से में दूसरे भिन्न-भिन्न दलों के छिन्त-भिन्न आदमी।
- (२) वस्ती का वह हिस्सा जहाँ 'दल' के लोग रहते थे 'गाँव' कह-लाता था। छिन्न-भिन्न हुए आदभी गाँव के बाहर रहते थे।
- (२) इन छिन्न-भिन्न हुए आदिमियों के गाँव से बाहर रहने का कारण यही था कि वे 'पराये' थे और उनका उस 'दल' से कोई सम्यन्ध न था।

भारत के 'अइतों' तथा आयरलैंड के 'प्यूवहिर' और वेल्ज के 'अल्त्यृद' की उपमा पूरी उतरती है। जिस कारण से आयरलैंग्ड में 'प्यूवहिर' और वेल्ज में 'अल्त्यूद' लोगों को गाँव से वाहर रहना पड़ता था, इसी कारण से 'अब्बूत' गाँव से वाहर रहते आये हैं। इससे यह बात स्पष्ट है कि अब्बूतों के गाँव से वाहर रहने के बारे में जो कुछ कहा गया है, उसके उदाहरण अन्यत्र भी विद्यमान हैं।

### ये वस्तियाँ अन्यत्र क्यों छप्त हो गईं ?

यह बात सत्य है कि आयरलैंग्ड के 'फ्यूद्हिर' और बेल्ज के 'अल्ल्यूद्' छिन्न-भिन्न आहमी थे। यह भी बात ठींक है कि वे पृथक् बस्तियों में रहते थे। लेकिन यह भी सत्य है कि उन छिन्न-भिन्न हुए लोगों की बस्तियाँ लुप्त हो गई और वे निश्चित रूप से बसी हुई जातियों के हिस्से बन गये और उन्हीं में घुल मिल गये। यह जरा अनौकी चीज है। अभी तक जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है उसके अनुसार उन लोगों को गाँव से वाहर इसी लिये बसाया गया था क्योंकि वे भिन्न 'दल' के थे, भिन्न रक्त के थे। तब यह कैसे हुआ कि वे आगे चलकर "दल"

मिल गये ? भारत में भी ऐसी वात क्यों नहीं हुई ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो स्वाभाविक हैं और जिनका उत्तर देना आवश्यक है।

यह प्रश्न ठोस रूप से विकास की उस पद्धति से जुड़ा हुआ है जिस से गुजर कर प्रारम्भिक-समाज ने वर्तमान रूप धारण किया। जैसा पहले भी कहा गया है, यह विकास दो दिशाओं में हुआ है: एक तो प्रारम्भिक मगाज का गुगन्त-अवस्था से न्यिरता की अवस्था को प्रारा होना, तूमरा प्रारमिक सगाज का दलीय-अवस्था से चूं त्र-गत अवस्था को प्रारा होना। ओ प्रश्न अभी हमें हैरान किये हुए हैं कह विकास की पृगर्द आरा से गन्नतिक हैं। अथोंकि रक्त की समानता के स्थान पर चूं त्र की समानता का एकता का वन्यन यन जाना ही यह कारण है जिससे छिन्न भिन्न बोचों की पृथक विस्तर्यों नष्ट हो गई। प्रारम्भिक समाज ने रक्त की समानता के स्थान पर चूं त्र की गमानता को एकता का वन्यन क्यों स्थीकार धर लिया ? यह एक प्रश्न है जिसका कोई संतोषजनक उत्तर विद्यमान नहीं है। परि-वर्तन का गूल कारण अञ्चात है। हाँ, यह रण्ड है कि यह परिवर्तन केसे हुआ ? एक खास अवस्था पर पहुँचने पर प्रारंभिक समाज में एक नियम यना जिसके अनुसार दल-बाह्य आदमी दल का सम्बन्धी बनकर "दल" में घुल मिल सकता था। इस नियम को श्रेष्ठ बनने का नियम कहते थे। यह नियम यही था कि यदि पीढ़ियों की निश्चित संख्या तक कोई दल-बाह्य आदमी "दल" से सटा हुआ रहे अथवा दल में विवाह कर ले, तो वह उनका सम्बन्धी हो सकता है। श्री सीभोम ने वेल्ज़ की प्राम-पद्धित में एक दल-बाह्य के दल का सदस्य बन जाने के जो नियम थे, उन्हें इस प्रकार दिया है:—

- (१) दिच्या बेल्ज की अनुश्रुति के अनुसार सिमरू (बेल्ज़) में रहना 'पराये' को अन्त में 'सिमरू' बना देता है, लेकिन तभी जब वह कम से कम ६ पीढ़ियाँ रहे।
- (२) साइमरे के साथ पीढ़ी-इर-पीढ़ी अन्तर-विवाह होते रहने से चौथी पीढ़ी में एक "पराये" का वंशज 'सिमरू' हो जाता है। दूसरे शब्दों में मूल पराये का पर-पोता जिसका रक्त म हिस्सों में से कम से कम सात हिस्से सिमरू हो चुका "दल" के आदमी के अधिकारों का अधिकारी हो जाता है।

क्या यह बात भारत में नहीं होनी चाहिये थी ? यह हो सकती थी—बास्तव में इसे होना चाहिये था। क्योंकि आयरतिएड और वेल्ज के समान एक नियम भारत में भी था। मनु ने इसका उल्लंख किया है। दसवें परिच्छेद के ६४-६७ वें श्लोकों में मनु का कथन है कि याद एक शृद्ध सात पीढ़ियों तक बाहाण जाति में विवाद करें तो यह बादाण वन सकता है। चातुर्वर्थ

का सामान्य नियम था कि एक शुद्ध कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। शुद्ध पैदा होता था और वह शुद्ध ही मर जाता था। वह कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता था। लेकिन यह प्राचीन नियम इतना ज़ोरदार था कि मनु को इसे शुद्धों पर लागू करना पड़ा। यह स्पष्ट हैं कि यदि यह नियम भारत में चालू रहता तो भारत के छिन्न-भिन्न छादमी गाँव की बस्तियों में घुल-भित्त जाते और उन की पृथक् बस्तियाँ न रहतीं।

ऐसा क्यों नहीं हुआ ? इसका उत्तर यही है कि "अब्तूतपन" के विचार का पलड़ा भारी हो गया और इसने सम्बन्धी तथा असम्बन्धी "दलों" के और 'दल-बाहा' के अर्थान् 'ब्रुत' और 'अब्रुत' के भेद को एक दूसरे रूप में स्थायी बना दिया। यह एक नई चीज आ गई, जिसने आयरलेएड और वेल्ज का-सा घोल-मेल नहीं होने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज हर गाँव में एक पृथक् बस्ती होना भारतीय गाँव का एक आवश्यक अंश हो गया।

## वीसरा खर्ड

''त्राञ्चूतपन" की उत्पत्ति के पुराने सिद्ध≉त

७. परिच्छेद-शब्रुतपन का मृत-नसलों की भिन्तता ?

्र, परिच्छेद-अछूतपन का मृत-पेशे ?

### अछूनपन का मूल-नसलों की भिन्नता

श्रक्तपन का मूल क्या है ? जैसे कहा गया है, इस विषय में अभी एकदम खोज नहीं हुई है। समाज शास्त्र के किसी विद्यार्थी का ध्यान अभी इस ओर श्राकर्षित नहीं हुआ है। समाज-शास्त्रियों में भिन्न जिन लेखकों ने भारत और उसके लोगों के बारे में लिखा है उन्होंने कम या श्रिक निंदा के साथ "श्रक्तपन" के वर्णन से ही संतीय किया है। जहाँ तक मैंने देखा है, मुक्ते केवल एक लेखक ऐसा मिला है जिसने "श्रक्तपन" की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। यह लेखक श्री ग्टेनले राइस हैं। श्री राइस का मत है :—

"इस बात की बहुत संभावना है कि श्रब्धत चिजितों के वंशज हैं। ज्यो-ज्यों जाति और पेशा एक चीज बनी, वे दूम, चमार श्रादि जातियों में गिने गये। श्रारम्भिक समयों में वे 'दास' बनाकर इन्हीं जातियों में धकेल दिये गये थे। वे श्रायों द्वारा विजित नसलें नहीं थीं; पैरिया के श्रादिमंचासी थे, जिन्हें द्रविड़ों ने जीता था और क्योंकि वे भिन्न नसल के थे इसलिए उन्हें समानजातीय-चिन्हों की दीजा नहीं मिली थी। ऐसा होने से विवाह-सम्बन्ध श्रानिवार्थ होता, श्रीर तब मुक्त घुलना-मिलना होने से नसल का हास होता। लेकिन यह निपेध अनुल्लंघनीय नहीं हो सकता। हर चीज के श्रपवाद होते ही हैं। चार हज़ार वर्षों में जो समय समय पर एक नसल का दूसरी नसल से श्रानिवार्थ रक्त-सम्बन्ध हुआ, उसने श्रादिम वासियों और प्राचीन द्रविड़ों के भेद को मिटा दिया होगा। ये लोग हिन्दू-धर्म में एक प्रकार का निचला दर्जा देकर शामिल कर लिये गये हैं। ये उसी के वायु-मण्डल में इतने समय से रह रहे हैं। हिन्दू-धर्म एक

साथ ही ऋत्यन्त सहनशील और असहनशील धर्म है। यह दीचा नहीं देता; जिस प्रकार तुम एक मुसलमान बन जा सकते हो, उस प्रकार तुम एक हिन्दू नहीं बन जा सकते। जो धर्म के अन्तर्गत रहते हैं, उन पर अत्यन्त कड़े प्रतिवन्ध लागू होते हैं। लेकिन यह उन आदिम-निवासियों का स्वागत करने के लिये सदा तैयार रहा है जो इसके कायदे-कानून मानने के लिये तैयार हुए, चाहे इसने उन्हें एक बहुत ही नीचा दर्जा दिया है, दूरी दूर रखा है और अपने मन्दिरों में जाने नहीं दिया है। इसलिये ऐसा लगेगी कि नृवंश-शास्त्र के तर्क निर्णायक नहीं माने जा सकते, जब हम इन बातों पर विचार करते हैं, जिनका उनके मूल नसल-गत स्वभाव पर प्रभाव पड़ा होगा और जिन्होंने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया होगा। इस प्रकार द्रविड़ों ने पैरिया लोगों के साथ वही व्यवहार किया जो आर्थी ने विजितों के साथ किया समभा जाता है। उन्होंने उन्हें 'दास' का दर्जा दिया और उन्हें वे काम सींपे जिनका स्वयं करना वे श्रपंनी शान के विकत सममते थे। केवल विवाह ही एक विचारणीय बात नहीं। पैरिया लोगों पर लगे प्रतिबन्धों का कारण एक बड़ी हद तक 'निषेध' के श्रदृश्य-गुगा भी हैं। किसी ऐसे आदमी को अपने परिवार—जिसमें चिन्ह-समानता हैं— में शामिलकरना सामाजिक-मर्यादा के ही विरुद्ध नहीं, इससे उस परिवार पर उनके अपने देवता-विशेष का कोप भी बरस पड़ सकता है। और यदि कहीं उसे मन्दिर की पित्रत्र सीमाओं के भीतर देवता की पूजा करने दिया गया तब तो आकाश से वरसने वाली प्रलयाग्नि उन्हें जला दे सकती है ...। हीं, यद्यपि वे पूजा में हिस्सा नहीं ते सकते; किन्तु वे ऐसे चीच काम कर सकते हैं जिनसे पवित्र भवनों के अपवित्र होने का डर न हो। ईसाइयत की भाषा में कहा जाय तो कहना होगा कि यद्यपि एक पैरिया 'वेदी' पर नहीं चढ़ सकता था; 'अर्चन' नहीं कर सकता था, तो भी वह एकं शर्त पर घंटी बजा सकता था। वह अपने आपको 'संगत' में शामिल नहीं समम सकता था, वह वास्तव में 'संगत' से बाहर था। इस अवस्था में वह संस्कार से अपवित्र था। न पानी से, न किसी प्रायश्चित्त से ही

खसका वह घट्या धुल सकता था, जो निषेध-प्रक्रिया के कारण उस पर लगा हुआ था। उसका स्पर्श करना, दूर-दूर से व्यवहार के अतिरिक्त उससे किसी प्रकार का व्यवहार रखना, मानो एक प्रकार के जादू से अपवित्र हो जाना है। आप उससे अपना खेत जुतवा सकते हैं, क्योंकि उसमें आज्ञा देने के अतिरिक्त आपको उससे और कोई सरोकार नहीं रखना पड़ता। उसके सिर पर 'अपवित्रता' की मोहर लगी है; और यह वैसे ही उसके साथ पैदा हुई है जैसे उसकी नसों का रक्त। और इस प्रकार भारतीय जन-मत ने उसे 'अपवित्र' और 'पतित' तो माना ही था; वह उन पेशों के कारण, जो उसके लिये छोड़े गये, और भी अधिक पतित तथा (दूसरों को) अपवित्र बनाने वाला हो गया।"

श्री राइस के मत के वास्तव में दो हिस्से हैं। उनके मत के श्रानुसार 'श्राव्यतपन' दो वातों से उत्पन्न हुआ है—'नसल' श्रीर 'पेशा'। स्पष्ट ही है कि इन दोनों वातों पर पृथक् २ विचार करना होगा। इस परिच्छेद में हम उनके मत पर श्राथीत् नसल के श्राव्यतपन का मूल-कारण होने के संबंध में विचार करेंगे।

श्री राइस के नसल-सिद्धांत में दो बातें हैं:-

- (१) श्रद्धत श्रनार्य हैं, श्रद्राविङ हैं, मृल-वासी हैं।
- (२) वे द्रविड़ों द्वारा पराजित हुए और अधीन बनाये गये।

इस मत पर विचार करने बैठते हैं तो भारत पर विदेशी आक्रमण्-कारियों के आक्रमण्, उनकी विजय, और उससे उत्पन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थायें सभी प्रश्न सामने आते हैं। श्री राइस के मतानुसार भारत पर दो आक्रमण् हुए हैं। पहला आक्रमण् द्रविदों का है। उन्होंने अद्भविड़ आदिम-वासियों को—वर्तमान अञ्जूतों के पूर्व-पुरुषों को—जीता और उन्हें 'अञ्जूत' बनाया। दूसरा है भारत पर आयों का आक्रमण्। आयों ने द्रविदों को जीता। वह यह नहीं बताते कि विजयी आयों ने विजित द्रविदों के साथ कैसा व्यवहार किया ? यदि उन्हें उत्तर देने के लिए मजबूर किया जाये तो शायद वे कहें कि आयों ने उन्हें 'शुद्ध' बना दिया। यह तो एक बनी-बनाई शृद्धला हाथ लग गई। द्रविड़ों ने आक्रमण किया और मूलवासियों को 'श्रद्धत' बनाया। आर्थों ने आक्रमण किया और द्रविड़ों को 'शृद्ध' बनाया। यह मत मशीन-मत है, एक कल्पना-मात्र, इतना अधिक बचपन लिये हुए कि इससे शृद्धों और श्रद्धतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो नाना उलके हुए प्रश्न हैं, उनका समाधान नहीं हो सकता।

प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी जब अतीत में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें चार नाम प्राय: मिलते हैं — आर्य, द्रिवड़, दास और नाग। इन नामीं का क्या अर्थ है ? इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं किया गया। क्या ये आर्य. द्रिवड़, दास और नाग चार भिन्न २ नसलों के चार नाम हैं अथवा एक ही नसल के चार नाम हैं ? सामान्य मान्यता है कि ये चार भिन्न नसलें हैं। यह एक ऐसी मान्यता है जो श्री राइस के मत के समान मतों का आधार है। यह मत हिन्दू-समाज की रचना, विशेष-रूप से इसके वर्गीय-आधार की व्याख्या करने का प्रयत्न है। इस प्रकार के मत को स्वीकार करने से यहले उसके आधार की परीचा कर लेनी होगी।

हम 'आयों' से आरम्भ करें तो यह निर्विवाद हे कि वे एक ही तरह के लोग नहीं थे। वे दो हिस्सों में विभक्त थे, इस बारे में मत-भेद हो ही नहीं सकता"। यह भी निर्विवाद है कि दोनों की दो भिन्न संस्कृतियाँ थीं। दोनों में से एक को हम ऋक्-वेदीय आर्थ कह सकते हैं, और दूसरों को अथर्व-वेदीय। इनके बीच की सांस्कृतिक खाई एकदम पूरी पूरी प्रतीत होती है। ऋक्-वेदीय आर्थ यहां में विश्वास करते थे, अथर्व-वेदीय जादूर होने में। उनकी पुराण-कथायें भिन्न-भिन्न थीं। ऋक्-वेदीय आर्थ वाद और मजु से सृष्टि की उत्पत्ति में विश्वास करते थे। अथर्व-वेदीय आर्थ 'बाद्' में विश्वास नहीं करते थे। वे मानते थे कि उनकी नसल बहा या प्रजापित से उत्पन्न हुई। उनके साहित्यक विकास के भी भिन्न-भिन्न रास्ते थे। ऋक्-वेदीय आर्थों ने बाह्मण, सृत्र तथा आर्पयकों की रचना की। अथर्व-वेदीय आर्थों ने बाह्मण, सृत्र तथा आर्पयकों की रचना की। अथर्व-वेदीयों ने उपनिषदों की रचना की। यह साहित्यक-संघर्ष इतना बहा था

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>इस विषय की विस्तृत चर्चा के लिए मेरी ''रुद्भ कौन थे ? '' पुस्तक देखें।

कि ऋक्-वेदीय आर्यों ने चिरकाल तक न अथर्व-वेद को और न उपनिपदों को पिवत्र वाङ्मय ही माना और जब उन्होंने उपनिपदों को स्वीकार किया तो उसे 'वेदान्त' कहा। आजकल 'वेदान्त' शब्द का अर्थ 'वेद का सार' किया जाने लगा है। किन्तु इसका प्राचीन अर्थ रहा है 'वेद' के अन्त में, 'वेद' की सीमा के बाहर, वेद के सहश पिवत्र नहीं। वे इसके अध्ययन को अनुलोम अध्ययन मानते थे। हम नहीं जानते कि आर्यों के ये तीनों विभाग दो भिन्न-भिन्न नसलें थीं अथवा नहीं? हम यह भी नहीं जानते कि 'आर्य' किसी नसल का ही नाम रहा है? इसलिये इतिहासज्ञ जो यह मान कर चले हैं कि आर्य एक भिन्न 'नसल' थे, यह उनकी गलती हुई है।

इससे भी बड़ी गलती 'दासों' को 'नागों' से पृथक करना है। 'दास' और 'नाग' एक ही हैं। दास नागों का केवल दूसरा नाम-मात्र है। यह समफना कठिन नहीं है कि वैदिक वाड़ मय में 'नागों' का ही नाम 'दास' कयों पड़ गया ? 'दास' भारतीय-ईरानी शब्द 'दाहक' का संस्कृत-रूप है। नागों के राजा का नाम दाहक था। इसलिये आयों ने नागों के राजा के नाम पर सभी नागों को सामान्य रूप से 'दास' कहना आरम्भ किया।

नाग कौनथे ? तिस्तंदेह वे अनार्य थे। वैदिक वाङ मय को ध्यान से देखने से उसमें एक विरोध की भावना, है त की भावना, दो तरह की संस्कृतियों और विचार-धाराओं के बीच चढ़ा-ऊपरी की भावना साफ तौर पर दिखाई देती है। ऋक्-वेद में हमारा परिचय आर्थ-देवता इन्द्र के रात्रु अहि-वृत्र (सांप-देवता) से होता है। पीछे चलकर यह सांप-देवता नाग नाम से इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ; किन्तु आरम्भिक वैदिक वाङ मय में नाग नाम दृष्टिगोचर नहीं होता। और जब यह शतपथ नाह्मण में प्रथम चार आता है (XI, २, ७, १२) तो यही स्पष्ट नहीं होता कि नाग का भतलाब एक बड़ा साँप है या एक बड़ा हाथी। लेकिन इससे अहि-वृत्र का स्वरूप नहीं दकता, क्योंकि ऋक्-वेद में उसका स्वरूप सदैव एक पानी में अध्यवा उसके चारों और छिपे तथा आकाश और प्रथ्वी के जल पर समान ऋष से अधिकार किये हुए सर्प का है।

ऋहि-मृत्र सम्बन्धी वेद-मन्त्रों से यह भी स्पष्ट है कि आर्थ उसकी पूजा नहीं करते थे। वे उसे आसुरी-प्रकृति का एक शक्तिशाली देवता मानते थे, जिसे परास्त करना ही इप्ट था।

ऋक् वेद में नागों का नाम आने से यह स्पष्ट था कि नाग एक बहुत ही प्राचीन जाति थी। यह भी याद रखने की बात है, कि नाग न तो आदिवासी ही थे, और न असम्य ही । इतिहास नागों और राजकीय परिवारों के बीच निकट वैवाहिक सम्बन्धों का साची है।

कदम्ब-नरेश कृष्णवर्मा के देवगिरि शिला-लेख के अनुसार कदम्ब--कुल के आरम्भ का नागों से सम्बन्ध था। नौवीं शताब्दी के रायकोट के दान-पात्र में अश्वत्थामा के एक नागी (नागिन) के साथ विवाह का उल्लेख है। उन्हीं की सन्तान स्कन्द शिष्य ने पल्लव-वंश की स्थापना की। नौवीं शताब्दी के ही एक दूसरे पल्लव शिला-लेख के अनुसार वीर-कूर्च पल्लव-वंश का राजा था। इसी शिला-लेख में लिखा है कि उसने एक नागी से विवाह किया था और उससे उसे राज-चिह्न मिला था । वाकाटक-नरेश प्रवरसेन के पुत्र गौतमीपुत्र का भारशिव-नरेश भवनाग की कन्या के साथ विवाह करना एक ऐतिहासिक घटना है। इसी प्रकार चन्द्रगुप्त द्वितीय का नाग-क़ल की कुवेर-नाग नामक कमारी से विवाह हुआ। एक तमिल कविः का कहना है कि को किल्ली नाम के एक प्राचीन चोल नरेश ने एक नाग-क्रमारी से विवाह किया था। राजेन्द्र चोल को भी अपनी तेजस्यिता के कारण एक नाग-कन्या का पाणियहण करने का श्रीय दिया जाता है। 'नवसाहसाङ्क-चरित' में परमार-नरेश सिन्धराज ( जिसने दसवी शताब्दी) के प्रथम भाग में राज्य किया होगा ) श्रौर शशिप्रभा नामक नाग-कन्या के विवाह का इस विस्तार से और ऐसी यथार्थता से वर्णन है कि हमें लगभग यह विश्वास ही हो जाता है कि इस कथन का कुछ-न-कुछ ऐतिहासिक आधार अवश्य होगा। १०३०-६७३ (वि० सं) के हर्ष के शिला-लेख से हमें इस बात का पता लगता है कि गुवाक प्रथम 'नागीं और कुमारों की सभाश्रों में वीर-रूप से प्रसिद्ध था।' यह नरेश विमहराजा

छहमान से ऊपर की पीढ़ी में छठा था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह नौची शताब्दी के मध्य में राज्य करता रहा होगा। उड़ीसा के भौमन वंश के शान्तिकर के पुत्र के एक शिला-लेख में लिखा है कि उसने नाग-परिवार की त्रिभुवन महादेवी से विवाह किया। शान्तिकर का समय ६२१ ई० के आस-पास सममना चाहिये।

नाग सांस्कृतिक विकास की ऊँची अवस्था को तो प्राप्त थे ही, किन्तु इतिहास से यह भी माल्म होता है कि वह देश के एक बड़े भूभाग पर राज्य भी करते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि महाराष्ट्र नागों का घर है। यहाँ के लोग और यहाँ के राजा नाग थे।

एक से अधिक प्रमाणों से यह अनुमान लगता है कि ईसा की श्रारिभक शताब्दियों में श्रान्ध्र देश श्रीर उसका पड़ोस नागों के अधीन था। सात वाहनों और उनके ऋतुकल सातकर्णी उत्तराधिकारियों का रक्त नाग-रक्त ही था। जैसा डा० एच (?) सी (?) राय चौधरी ने निर्देश किया है कि सातवाहन वंश के पौराणिक प्रतिनिधि सालीवहरण को द्वार्तिशत-पुकालित्त ने बाह्यण् श्रीर नाग के मेल से उत्पन्न स्वीकार किया है। उनकी वंशावितयों में जो नमूने के नाग नाम मिलते हैं उनसे यह बात पर्याप्त रूप से सिद्ध हो जाती है। अनेक घटनाओं से यह: भी सिद्ध होता है कि सानवाहन राज्य के श्रांतिम दिनों में नाग बहुत शक्तिशाली हो गये थे 🗸 सातवाहन वंश की मुख्य शाखा के अंतिम नरेश पुलुमवी के राज्य-काल में स्कन्द-नाग नामक राजा राज्य करता था। दूसरे, एक छुतु नरेश की कन्या नाग मुल्तिका के बारे में उल्लेख है कि उसने शिव-कन्द-नाग-श्री नाम के त्रपने पुत्र के साथ एक नाग की मेंट दी। इस वंश के सभी ज्ञात नरेशों के नाम वहीं हैं। इससे नागों से निकट सम्बन्ध सिद्ध होता है। तीसरे. सोरिनगोई की राजधानी उरगपुर के नाम से यह बात कलकती है कि यह किसी नाग-राजा का अलग-थलग राज्य नहीं था, किन्त उस चिर-काल. स्थित प्रदेश में वह नागों का एक उपनिवेश था।

सिंहल और स्याम की अनुश्र ति से भी हमें यह ज्ञात होता है कि कराची के पास मजेरिक नाम का एक नाग-प्रदेश था।

तीसरी शताब्दी ऋौर चौथी शताब्दी के आरम्भिक हिस्से में उत्तर-भारत भी अनेक नाग-नरेशों द्वारा शास्तित रहा है। यह बात पुराणों, प्राचीन सिकों तथा प्राचीन-लेग्वों-तीनों से सिद्ध होती है। विदिशा (वर्तमान भिल्ता) के तीन स्वतन्त्र प्रदेश-चन्पावती ऋथवा पद्मावती और मथुरा-तीनों का स्पष्ट रूप से ऐसा उल्लेख मिलता है कि उनके महत्वपूर्ण होने में किसी तरह का सन्देह नहीं रह जाता। भारशिव यंश के एकमात्र ज्ञात नरेश का नाम भवनाग भी नागों से ही सम्बन्ध जोड़ता प्रतीत होता है। यहाँ यह सम्भव नहीं है कि हम द्वितीय-मगृह के सिकों के विवाद में उतर सकें अथवा इन पौराणिक राजाओं के साथ अच्युत गणपति नाग वा इलाहाबाद-म्तम्भ के नागसेन को मिला सकें। प्राचीन इतिहास में जितने नागों का उल्लेख है, उनमें से चतुर्थ राताब्दी के नाग-परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टि से साधार प्रतीत होते हैं। हमें पता नहीं कि लाहौर की ताम्न-मुद्रा के नाग भट्ट और उनके पुत्र महाराज मीहेरबर नाग उक्त तीन परिवारों में से किसी एक के थे, अथवा अपने में एक और पृथक नाग-परिवार था। लेकिन इन सब से डा० सी (?) सी (?) राय के निष्फर्प का समर्थन होता है कि उत्तर भारत में चतुर्थ शताब्दी के क़ुशन राज्यों को नव नागों ने जीत लिया, तो वह लुप्त हो गये। ये नाग उत्तरायण के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में राज्य करते रहे होंगे। पीछे तो उन्हें भी समुद्र-गम की सेनाओं ने वहा विया।

जो हो, स्कन्दगुप्त के समय तक, हम एक सवनाग को अंतर्वेदी का गवर्नर पाते हैं। सौराष्ट्र के आस-पास विशेष रूप से भरकच्छ में छटी शताब्दी तक नागों का महत्वपूर्ण स्थान रहा प्रतीत होता है। जूनागढ़ शिला-लेख से यह पता लगता है कि स्कन्दगुष्त ने नागों के एक विद्रोह को खुरी नरह दबाया था। १७०० ई० में दहा प्रथम गुर्जर ने नागों को जखाड़ फेंका। इन्हें बिहुल्लक या बोच द्वारा शास्ति जंगल के लोग माना गया है। ध्रुव- सेन द्वितीय के ६४४ ई० के दान-पत्र में प्रमातृ श्रीनाग का दृतक के तौर पर उल्लेख हैं।

नौवीं शताब्दी में नागों को विशेष रूप से मध्यभारत में दूसरी बार फिर महत्व प्राप्त हुआ। ५०० ई० में कोशल-स्थित श्रीपुर के महाराज त्रिवर-देव ने एक नाग-वंश को हराया। इसके कुछ समय बाद हमें बङाल के शिला-लेखों में भी नागों के दो उल्लेख मिलते है। महामाण्डलिक ईश्वर घोष का रामगंज का लेखा घेकारी के एक घोष नाग परिवार से हमें परिचित कराता है। इसे ग्यारहवी शताब्दी में माना गया है। बारहवीं शताब्दी के हरिवर्भ देव के मन्त्री मट्ट भवदेव की मुबनेश्वर प्रशस्ति में भी उसके द्वारा नागों के विनाश का उल्लेख है। रामचरित्र ने भी रामपाल द्वारा भव-भूपण-सन्तित के राज्य उत्कल की विजय का उल्लेख किया है। लेकिन यहाँ यह अस्पष्ट है कि वे नाग थे अथवा चान्द्र १ अधिक सम्भावना यही है कि वं नाग ही थे, क्योंकि वे ही अधिक प्रसिद्ध थे।

दसवीं से बारह्वीं शताब्दी तक रान्द्रक, सिन्द अथवा छिन्द्रक परिवार की भिन्न भिन्न शाखाये शनेः शनेः मध्यभारत के, (विशेष रूप से बस्तर में) भिन्न-भिन्न भू-प्रदेशों में फेल गईं। दसवीं शताब्दी के शिला-लेखों में वेगूर के नागर्चों का भी वर्णन है। वे पश्चिम गङ्ग के राजा एरियण्या की ओर से वीर महेन्द्र के विरुद्ध लड़े और युद्ध में यश प्राप्त किया। यदि, 'नवाबाहसाङ्क-चरित' की साची सही स्वीकृत की जाय तो सिन्धुराज परमार की रानी का पिता नाग-नरेश इसी समय के आस-पास नर्भदा है तह पर रत्नवती में राज्य करता रहा होगा।

द्रिवाह कीन है ? क्या वे नागों से भिन्न हैं ? अथवा क्या ये एक ही नसत्त के लोगों के दो भिन्न नाम हैं ? प्रचलित मत है कि द्रविड़ और नाग हो भिन्न नदालें थीं। यह मत लोगों को अनोखा लगेगा, किन्तु तो भी यही बात सही है कि द्रविड़ और नाग केवल दो भिन्न नाम हैं, नसत्त एक हो है।

क्सिसे इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत ही थोड़े लोग इस

बात को स्वीकार कर सकेंगे कि द्रविड़ और नाग एक ही नसल के दो सिन्न नाम हैं, और उससे भी कम लोग यह स्वीकार करेंगे कि 'नागों' के रूप में द्रविड़ों ने न केवल दक्षिण-भारत पर किन्तु उत्तर और दक्षिण—सारे भारत पर श्रिधकार रखा है। किन्तु, यह ऐतिहासिक सत्य है।

हम देखें कि इस विषय के अधिकारी विद्वानों का क्या भत है ? श्री दीचितय्यर—एक प्रसिद्ध दाचिएात्य परिडत ने अपने 'रामायण में दिच्या भारत' शीर्षक लेख में लिखा है :—

"नाग—एक दूसरा दल, जो कि अर्ध-श्रलौकिक है, और जिनका जातीय-चिन्ह सर्प है पिन्छम-उत्तर में तक्तशिला से लेकर उत्तर-पूर्व में असम तक और सिहल तथा दिन्या-भारत में भी इस प्रकार सारे भारत में फैले थे। एक समय वे शक्तिशाली रहे होंगे। या तो यहां (यकवों?) के समकालीन या राजनीतिक सत्ता के तौर पर उनके पतन के बाद दिन्या-भारत में नागों की प्रधानता हुई। न केवल सिहल किन्तु प्राचीन मलबार के प्रदेशों पर भी प्राचीन नागों का अधिकार था। ईसा के बाद की आरम्भिक शताब्दियों के तिमल प्रन्थों में प्राय: नागनदु का उल्लेख आता है.....श्रमी भी मलबार में नाग-पूजा के अवशेष जेसे-तैसे चले आ रहे हैं। दिन्या त्रावणकोर का नागर-कोविल आज भी नाग-पूजा को समर्पित है। उनके वारे में इतना ही कहा जा सकता है कि नाग लोग समुद्री-लोग थे। उनकी स्त्रियाँ सौंदर्थ के लिये प्रसिद्ध थीं। ऐसा लगता है कि नाग चेरों में घुल-मिल गये थे, जिन्होंने ईसा की प्रथम शताब्दी के आस-पास शिक्त और प्रसिद्ध प्राप्त की।"

श्री श्रोलढम ने इस विषय का गहरा श्रध्ययन किया है। उनके कथन से इस विषय पर और प्रकाश पड़ता है:—

"प्राचीन समय से दविड़ लोग तीन भागों में बँटे रहे हैं—चेर, चौल तथा पाएड्य । चेर अथवा सेर (प्राचीन तमिल में सरे) नाग का पथ्यायवाची है, चेरमण्डल, नागद्वीप वा नागप्रदेश। इससे स्पष्ट तीर पर यह अलकता है कि दक्षिण के द्रविड़ों की उत्पक्ति असुरों से हुई है। उसके - अतिरिक्त अभी भी गंगा की उपत्यका में कुछ ऐसे लोग चारों और फैले हुए हैं, जो अपने आपको चेरू या सेओरी कहते हैं और जिनका कहना है कि वह नाग-देवता के वंशज हैं। चेरू बहुत प्राचीन नसल के हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंगा की उपत्यका के एक बड़े हिस्से पर उनका अधिकार रहा है, जिस पर जैसा कि हम देख चुके हैं, अत्यन्त प्राचीन काल में नागों का अधिकार था। मुस्लिम—आक्रमण के अशान्त दिनों में चेरू अपनी भूमि से अधिकार-च्युत हो गये प्रतीत होते हैं। अब ये एकदम जिर्थन हैं और उनके पास एक प्रकार से भूमि है ही नहीं। इसमें तिनक सन्देह नहीं हो सकता कि ये लोग अपने द्रविद्-वन्ध चेरों के सम्बन्धी हैं।

चेरुओं में कई विचित्र रीति-रिवाज हैं। उनमें एक ऐसा है जो लिच्छिवियों और नैपाल के नेवारों से उनका सम्बन्ध जोड़ता प्रतीत होता है। यह है प्रत्येक पाँच या छः घरों पर एक 'राजा' का चुना जाना, और 'तिलकों' आदि से उनका राज्याभिषेक करना। लिच्छिवियों तथा नेवारियों दोनों में ही बहुत से ऐसे रीति-रिवाज हैं जो दिच्या के द्रविड़ों के समान हैं। प्रत्येक साँप की पूजा करता है। करकोटक नाग का नैपाल में वही स्थान हैं जो नील नाग का कारमीर में। लिच्छिवियों की राजधानी वैशाली का भी एक नाग ही रचक-देवता था। लिच्छिवियों और नेवारों के विवाह-सम्बन्ध तिमल लोगों के अत्यधिक सहश हैं, और उनसे समान उत्पत्ति की वात पर बहुत प्रकाश पड़ता है।

नेवारों में जायदाद पर मातृ-पत्त के अनुसार अधिकार होता (रहा)
है, जैसा कि कभी पंजाब के अरहू, बाहिक और तखस लोगों में। उनमें उनका अपना पुत्र उत्तराधिकारी न होकर उनकी बहन का बेटा उत्तराधिकारी होता था। यह अभी भी एक द्रविड़-रिवाज है। थोड़े में कहना हो तो अविदूर अतीत के एक द्रविड़ लेखक श्री वालकृष्ण नैय्यर का कहना है कि उन्हें उनके आदमी "लगमग हर खास बात में नेवारियों के सगे-सम्बन्धी लगते हैं।"

इनके श्रतिरिक्त दूसरी कड़ियाँ भी हैं जो दक्षिण के नागां को उत्तर

के लोगों के साथ मिलाती हैं। चम्बल नदी के समीप कंसवाह में कर्नल टाड को मिले एक शिलालेख के अनुसार शैलेन्द्र नाम का एव राजा ताख्यों पर राज्य करता था, जो 'सरय' नसल का था। यह 'दल' शक्तिशालियों के दल में प्रसिद्ध था।

यह स्पष्ट ही है कि यह तख्य या तख पंजाब का वही राज्य था, जहाँ ह्यू नसाँग आया था, और जिसका पहले उल्लेख हो ही चुका है। इससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि तख्य के 'नाग' लोग 'सरय' भी कहलाते थे।

फिर बाह्य-हिमालय में, सतलज और व्यास की उपत्यका के बीच सर्ज या स्योरज नाम का एक प्रदेश है। इसमें नाग-देवताओं की ही विशेष पूजा होती हैं।

ऊपरी चिनाव उपत्यका में एक दृसरा 'स्योरज' है। वहाँ भी नाग-पूजक लोग ही रहते हैं।

'सरज' अथवा 'स्योरज' कनल टाड के शिलालेख का 'सरय' ही प्रतीत होता है। गङ्गा की उपत्यका के 'चेक' लोगों का दूसरा नाम 'स्योरि' भी यही है। चेर अथवा नाग लोगों का पुराना तमिल नाम 'सरे' भी यही लगता है। इसलिये यह स्पष्ट-सा ही है कि 'सर्य' या 'तस्य', सतलज उपत्यका के 'सरज', गङ्गा के स्योरि अथवा चेरु और दिन्ण के चेर, सेर वा केरल—सभी नागपूजक लोगों की ही भिन्न भिन्न शाखायें हैं।

इस बात की ओर भी ध्यान दिया जा सकता है कि हिमालय-प्रदेश की कुछ बोलियों में 'किर' या 'किरी' का अर्थ साँप है। कदाचित इसी शब्द से 'किरात' शब्द बना हो। हिमालय के लोगों के लिए इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है। 'राजतरंगिणी' में यह शब्द काश्मीर के या उसके आस-पास के लोगों के लिये आया है। वराहमिहिर ने भी 'किरों' का उल्लेख किया है। प्रो० कील हार्न द्वारा प्रकाशित एक ताम्र-पत्र में भी इसका उल्लेख है।

कांगड़ा उपत्यका में बैडनाथ मन्दिर है। वहाँ के एक शिलालेख में उस स्थान का नाम किरमाम है। स्थानीय बोली में इसका अर्थ होगा साँघें। का गाँव। नाग श्रमी भी बैजनाथ का और श्रास-पास के सारे प्रादेशिक जन-िप्रय देवता है, और इस प्रकार कीरा (कीड़ा) राब्द नाग का पर्व्याय-बाची है और इसमें कुछ सन्देह नहीं रह जाता कि हिमालय के सर्पपूजक कीरा दिसाए के द्रविड़ केर, चेर श्रथवा केरल के सम्बन्धी थे।

नाम की समानता सदैव विश्वसनीय नहीं होती किन्तु यहाँ हमारे पास कुछ और भी है। ये लोग जिनके नाम स्पष्टतः एक ही हैं, सभी सूर्य्यवंशी हैं। वे सभी मनियर-नाग को मानते हैं और सभी नाग-देवताओं को अपने पूर्वज मान उनकी पूजा करते हैं।

्र परोक्त कथन से यह लगभग निश्चित है कि दिवाण के द्रविड़ उसी परम्परा के हैं; जिस परम्परा के उत्तर के नाग और असुर।

√ इससे यह सम्द्र है कि नाग श्रोर द्रविड़ एक ही श्रीर वही जाति हैं।

इतने प्रमाण होने पर भी सन्भव है लोग इस मत को स्वीकार न करें। इस

मत को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह दक्षिण के लोगों के

'द्रविड़' नाम की है। उनके लिये यह पृछना स्वामाविक होगा कि यदि

इक्षिण के लोग 'नाग' ही है तो केवल वे ही 'द्रविड़' क्यों कहलाते हैं ?

श्रालोचक श्रवश्य पृछेंगे; यदि 'द्रविड़' श्रोर 'नाग' एक ही लोग हैं तो दक्षिण

के लोगों के लिये भी 'नाग' शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं हुआ ? इसमें

कोई संदेह नहीं कि यह एक गुत्थी है। किन्तु यह कोई ऐसी गुत्थी नहीं

जो मुलमाई न जा सके। यह मुलम सकती है, यदि कुछ बातों को ध्यान में

रखा जाय।

पहली बात जो ध्यान देने की है, वह भाषा-सम्बन्धी स्थिति है। आज दक्षिण की भाषा उत्तर की भाषा से भिन्न हैं। क्या यह सदैव से है। इस प्रश्न पर श्री ओल्डहम के विचार ध्यान देने योग्य हैं:—

'यह स्पष्ट है कि प्राचीन संस्कृत वैयाकरण द्रविड़-प्रदेशों की भाषा को उत्तर की बोलियों से सम्बन्धित मानते थे, और उनकी सम्मित में इसका उन लोगों की भाषा से विशेष सम्बन्ध था, जो जैसा हमने देखा है 'असुरों' के बंशज प्रतीत होते हैं। उस प्रकार, सहस्रचन्द्रिका में, लक्सीधर का कथन है कि पाण्ड्य, केकय, बाह्मांकं, संद्या तथा नेपाल—पैशाची देशों — में पैशाची भाषा बोली जाती है। कुनतल, सुदेश, भोट, गन्धार, हैव और कनोजन—ये पैशाची देश हैं। सब बोलियों में पैशाची में संस्कृत का सबसे कम अंश हैं।

"असुर आरम्भ में आयों से भिन्न कोई भाषा बोलते थे, यह स्पष्ट है। प्रो० म्यूर ने ऋग्वेद से बहुत से अनुच्छेद उद्घृत किये हैं जिनमें असुरों की भाषा के लिये 'मृद्वाच्' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'मृद्वाच्', जिसका मेरा अर्थ 'हानि-प्राप्त बोली' है, सायण के अनुसार उन लोगों की बोली है, जिनकी जिह्वा नष्ट हो गई है। इसमें सन्देह नहीं कि इस शब्द का मूल अर्थ यही रहा है कि असुरों की भाषा आर्यों को कम या अधिक मात्रा में समक्त में नहीं ही आती रही है। ऋग्वेद के एक दूसरे अनुच्छेद पर भी यही न्याख्या ठीक उतरती है, जिसमें कहा गया है कि 'हम इन्द्र को प्रसन्न कर अप-शब्द बोलने वालों को जीत लें।'

"शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि 'असुरों को वाणी न होने से वे कहीं के नहीं थे। वे 'हेलवः हेलवः' चिल्लाते थे। उनकी वाणी ऐसी ही अबोध-गम्य थी। और जो इस प्रकार बोलता है, वह म्लेच्छ है। इसलिये कोई ब्राह्मण वर्बर-भाषा न बोले; क्योंकि यह असुरों की भाषा है।' क्ष

"मनु में लिखा है कि 'जो बह्या के मुँह, बाहु, जाँच और पैरों से जरपन्न वर्णी' से बाहर के हैं, चाहे वे म्लेच्छ भाषा बोलें, चाहे आर्थ-भाषाः वे दस्यु हैं।' इससे स्पष्ट है कि मनु के समय में आर्थ-भाषा के साथ-साथ म्लेच्छ अथवा असुरों की भाषा भी बोली जाती थी। तो भी, महाभारत में जिस समय का उल्लेख किया गया है, आर्थ-प्राण जातियों में असुर भाषा लगभग मर गई होगी। विदुर ने जब युधिष्ठिर को सम्बोधित करके कहा

क्षि तेऽसुग श्रात्तवचसी हेऽलवो हेऽग्रतव इति व्वदन्तः प्रायभृदः ॥ तत्रैतामपि वाचमृदुः । उपित्रज्ञास्याँ स म्लेन्छ्स्तस्मान्न ब्राह्मणों म्लेच्छेदस्ट्यां हैपा वागेव...... (शतपथ-ब्राह्मस्य )

तो म्लेच्छ भाषा का उपयोग किया, जिसमें युधिष्ठिर के अतिरिक्त और कोई समभ न सके।

"इसके वाद के समय मं राम तर्कवागीश वैयाकरण ने 'नाग-भाषायें' बोलने वालों का उल्लेख किया है। इससे अनुमान होता है कि अपरिवर्तित असुरों ने अपने बदल गये भाइयों के बहुत बाद तक अपने धर्म और अपने परम्परागत रीति-रिवाजों की रक्ता की। इन्हीं अपरिवर्तित जातियों में ही, पैशाची बोलियों का उपयोग होता था, और जैसा हम अभी देख चुके हैं, उन्हीं जातियों में द्रविड़-पाण्ड्य थे।'

"तिमिक और दूसरी सम्बन्धी बोलियों का आधार प्राचीन असुर भाषा ही है, इस मत का समर्थन इस बात से भी होता है कि सिंध की सीमा पर रहने वाली बाहुई नाम की एक जाति की भाषा उनकी भाषा के बहुत ही समीप सिद्ध हुई हैं। वास्तव में डा॰ काल्डवैल का कहना है कि 'बाहुई (भाषा) के कारण हम द्रविड़ नसल के चिन्हों को सिन्ध पार मध्य एशिया के दिल्ण तक खोज सकते हैं। यह प्रदेश, जैसा कि मैं पहले निर्देश कर चुका हूँ, असुरों अथवा नागों का घर था। द्रविड़ राज्यों के संस्थापक बहुत करके इसी नसल के रहे होंगे।

"जितने भी प्रमाण एकत्र किये गये हैं, उन पर विचार करने से यही परिणाम निकलता है कि दक्षिण के द्रविड़ और उत्तर के त्रामुर अथवा नाग एक ही परम्परा के लोग हैं।"

दूसरी बात जो ध्यान देने की है, वह यह है कि 'द्रविड़' एक मौलिक शब्द नहीं है। यह 'तिमिक' शब्द का संस्कृत रूप है। मूल शब्द 'तिमिक' जब संस्कृति में आया तो वह 'दिमिल' हो गया और 'दिमिल्ल' ही 'द्रविड़' बन गया। 'द्रविड़' शब्द लोगों की भाषा का नाम है। उससे किसी 'नसल' का बोध नहीं होता।

तीसरी बात जो याद रखने की है कि 'तिमक' या 'द्रविड़' केवल दिच्छा-भारत की ही भाषा नहीं थी, किन्तु द्यायों के द्यागमन से पूर्व समस्त भारत की भाषा थी, खौर कश्मीर से रामेश्वरम् तक बोली जाती

थी। इससे अगली बात जो ध्यान देने की हैं वह आर्यों और नागों का सम्बन्ध और नागों तथा उनकी भाषा पर इसका जो प्रभाव पड़ा, वह है। यह विचित्र बात लगेगी किन्तु इस सम्बन्ध का उत्तर के नागों पर जो प्रभाव पड़ा वह उस प्रभाव से बिल्कुल भिन्न था जो दिचए भारत के नागों पर पड़ा। उत्तर के नागों ने अपनी मातृभाषा तमिक को छोड़ दिया ऋौर संस्कृत को अपना लिया। दिचाए के नाग अपनी मातृ-माषा तमिक से चिपटे रहे और आर्यों की संस्कृत भाषा को नहीं अपनाया। यदि यह भेद ध्यान में रहे तो उससे इस बात के समभने में सहायता मिलेगी कि 'द्रविड्' नाम केवल दिन्न भारत के ही लोगों पर क्यों लागू हुआ ? उत्तर-भारत के नागों को 'द्रविड़' नाम से संबोधित करने की आवश्यकता जाती रही थी; क्योंकि वे 'द्रविड़' भाषा बोलना भूल चुके थे। लेकिन जहाँ तक दक्तिण के नागों की बात है, उन्हें 'द्रविड़' कहने का श्रीचित्य दो कारणों से वना रहा। एक तो क्योंकि वह 'द्रविङ्' भाषा से चिपटे रहे। दृसरे उत्तर के नागों के उसे छोड़ देने के बाद केवल वे ही ऐसे लोग रह गये थे, जो 'दिविड' भाषायें बोलते थे। यही वास्तविक कारण है कि दक्षिण के लोग 'द्वविड्' क्यों कहलाये।

दिश्चिण के लोगों के लिये 'द्रविड़' शब्द का विशेष प्रयोग होने से यह बात श्रोमल नहीं होनी चाहिये कि 'नाग' और 'द्रविड़' एक ही और वही लोग हैं। वे एक ही जन-समुदाय के हो भिन्न नाम हैं। नाग उनका जानि-गत संस्कृति-गत नाम है, श्रीर 'द्रविड़' भाषा—गत।

इस प्रकार 'दास' वे ही हैं जो नाग हैं, और नाग वे ही हैं जो 'द्रविड़' हैं। दूसरे शब्दों में हम भारत की 'नसलों' के सम्बन्ध में इतना ही कह सकते हैं कि अविक से-अधिक दो नसलों ही रही हैं—आर्थ और नाग। स्पष्ट ही हैं कि श्री राइम का अत निराधार सिद्ध होता है। यह मत भारत में तीन नसलों को स्वीकार करता है, जबकि बास्तव में दो ही नसलों रही हैं।

#### (?)

यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि 'द्रविड़ों' के आगमन में पूर्व एक तीसरी आदिवासी जाति भारत में रहती थी, तो क्या यह कहा जा सकता है कि ये द्रविड़-पूर्व आदि-वासी वर्तमान 'अकृतों' के पूर्वज थे? सत्य बात का पता लगाने के लिये हमारे पास हो कसौदियाँ हैं—एक नृतत्व-, शास्त्र (Anthropometric) की और (Eth-nological) दृसरी 'नसल' की दृष्टि में।

भारतीय लोगों के बारे में नृतत्व-शास्त्र की दृष्टि से विचार करने पर प्रो० घुरे ने अपने 'भारत में जाति और नसल' नामक प्रनथ में कुछ ध्यान आकर्षित करने वाली बातें कही हैं। उसी में से एक उद्धरण हैं:—

"युक्त प्रान्त के ब्राह्मण को प्राचीन आर्थों का एक नमूना प्रतिनिधि मान कर हम उसी से तुलना करना आरम्भ करते हैं। यदि हम नासिका के मापदंड की ओर ध्यान दें, तो ऐसा माल्म होता है कि युक्तप्रान्त के न्त्री को छोड़कर वह पंजाब के चूहड़े की और खत्री की अपना छोटा पड़ता है। चूहड़े और खत्री के नासिका-माप का भेद युक्तप्रान्त के ब्राह्मण और पंजाब के चूहड़े के भेद से कुछ ही कम है। इसका अर्थ हुआ कि युक्त प्रान्त का ब्राह्मण शारीरिक दृष्टि से अपने प्रान्त के न्त्री की बहुत ऊँची जाति के अतिरिक्त शेष सभी जातियों की अपना पंजाब के चूहड़े और खत्री के अतिरिक्त शेष सभी जातियों की अपना पंजाब के चूहड़े का सामीण्य और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है यदि हम संयुक्त प्रान्त के ब्राह्मणों तथा अन्य प्रदेशों के ब्राह्मणों के नारिका-मापों पर विचार करें। संयुक्त प्रान्त के ब्राह्मणों तथा अन्य प्रदेशों के ब्राह्मणों के नारिका-मापों पर विचार करें। संयुक्त प्रान्त के ब्राह्मणों तथा आया और विहार के ब्राह्मण का माप आर्थ संस्कृति के प्रचार के हिसाब से सोचा जाय तो शायद यहुत समान होना चाहिये। किन्तु उसमें इतना ही भेद है, जितना संयुक्त-प्रान्त के ब्राह्मण और पंजाब के चूहड़े में। ऐतिहासिक आधार पर हम समनते हैं कि विहार को संयुक्त-प्रान्त के ख्रास-पास होना

१६८ पंजाय की एक श्राञ्चल जानि ।

चाहिये। किन्तु अनुक्रमणिका की ओर देखने से पता लगता है कि कुर्मी बाह्यण के समीप है, और चमार तथा डोम बहुत दूर हैं। लेकिन यहाँ चमार ब्राह्मण से उतना दूर नहीं है। जितना संयुक्त प्रान्त का चमार संयुक्त-प्रान्त के ब्राह्मण से । बंगाल की अनुक्रमणिका देखने से पता लगता है। कि सामाजिक सीठीं के निचले छठे दर्जें पर जो चाण्डाल है, जिसका स्पर्श-मात्र अपवित्र करता है, उनमें और ब्राह्मण में बहुत अन्तर नहीं है। कायस्थ, जो दूसरे दर्जें पर हैं, उनसे नाम-मात्र का भेद हैं। बम्बई में देशस्थ ब्राह्मण जितना चितपावन-ब्राह्मण के समीप हैं उतना ही सोन-कोली-एक महुआ जाति-के। मराठा प्रदेश की अञ्चत जाति महारों का कुबी नामक किसान जाति के साथ २ दूसरा नम्बर है। उसके बाद आते हैं, शेनबी ब्राह्मण, नेगर ब्राह्मण, और ऊँची जाति वाले मराठे। यह परिणाम कुछ पुराने हैं। सामान्य तौर पर कहा जाय, तो इसका यही मतलब है कि सामाजिक ऊँच-नीच और शारीरिक भेद में किसी प्रकार का तारतम्य नहीं।

अन्त में हम मद्रास को लेते हैं। यहाँ हमें भिन्न-भिन्न भाषा-गत-प्रदेशों को प्रथक् २ लेना चाहिये क्योंकि भिन्न २ प्रदेशों में सामाजिक ऊँच-नीच का स्तर भिन्न २ है। श्री रिजले और ई० थरस्टन ने जातियों के क्रम का जो औरत निकाला है, वह इस प्रकार है—

कपु, Salo Malla, Golla, Madiga, Fogata और Kamati. उनके सामाजिक दर्ज के अनुसार उनका कम इस प्रकार होगा :-

সায়ত Kamati, Golla, Kapu and ollhors and sale, Fagota and others.

Mala madiga का दर्जा सब से नीचा है क्योंकि वे तेलुगु-प्रदेश के अनुत्या हैं। कन्नड़ प्रदेश में नासिका-माप के अनुसार यह कम है—

कन्नड़ स्मार्त, ब्राह्मण, वन्त, बिल्लिब, मन्द्य, ब्राह्मण, वक्कित्तग, गर्मनग लिंग बनजिंग।

Panehala Kurha, Holeya, देशस्य बाह्यण, तोरेप्य and Bedar.

सामाजिक ऊँच-तीच के हिसाब से जातियों का क्रम इस प्रकार है— व्राह्मण, बंत, वक्कलिंग, तोरेप्य आदि, Kuruba, and Ganiga Badega and, Krumba and Solaga, Billiva, Beda Holeya.

र इस तुलना का महत्व उस समय और भी वढ़ जाता है; जब हम देखते हैं कि कन्नड़ के अछ्त का नासिका-माप ७४.१ है और ऊँचे से ऊँचे ब्राह्मण का ७१.४, और जंगल के क्रुम्ब तथा सोलग का (जो हिन्दू-रंग चढ़ने पर जो स्थान उन्हें मिला, उस पर स्थित हैं) नासिका-माप ५६.१ तथा ५४.१ है।

अपने नासिका-माप के हिसाब से तमिल जातियों का कम इस प्रकार है—

श्रम्बत्तन, Vellai, Ediayan, Agamudaiyan, तमिल ब्राह्मण, Palli, Malaiyali, Shanan and Parayan, नमूने की चार मलयालम जातियों के नासिका-क्रम इस प्रकार हैं—तियन ७४, नम्बुद्धि ७४.४, नय्यर ७६.७, चरमन ७७.२। इनका सामाजिक ऊँच-नीच का स्तर इस प्रकार है—

नम्बुदरि, नय्यर, तियन, चरमन। ट्रावनकोर की जगली जाति कानिकर का नासिका-माप ५,४६ है। इस प्रकार चरमन (एक अब्रुत) कनि-कर की अपेद्या ब्राह्मण की नसल का है।

उक्त उद्धरण में, जो दूंसरी जातियों के बारे में कहा गया है, यदि उसे छोड़ दें और केवल अञ्चलों के बारे में जो कुछ कहा गया है उसी की और ध्यान दें तो यह स्पष्ट है कि पंजाब के चूहड़े के नासिका-माप वहीं है जो मुक्त-प्रांत के बाह्मण का, विहार के चमार का नासिका-माप विहार के बाह्मण से बहुत शिम्न नहीं हैं; कबड़ के होलंग्य (अबदूत) का नासिका-माप कन्नड़ के बाह्मण से कहीं अधिक ऊँचा है और चेंग्मन (तिमल के पेंरिया से भी निचले दर्जे का अ-प्राप्य) का नासिका-माप उसी नसल का जिस नसल का तिमल-नाड के बाह्मण का। यदि किसी जाति की नसल निश्चित करने के लिये नुवंश-तत्व शास्त्र एक विश्वस्तीय विज्ञान हैं, तो, हिन्दूसमाज पर इस शास्त्र के लागू करने के जो परिणाम हैं, उनसे यह बात असिब होती हैं कि 'अखूत' 'आयों' और 'द्रविड़ों' से भिन्न 'नसल' के हैं। इन नासिका-नापों से यह बात पक्की तरह सिद्ध होती हैं कि नाह्मण और अखूत एक ही नसल के हैं। इससे यही परिणाम निकलता है कि यदि नाह्मण आर्य हैं तो अखूत भी आर्य हैं, यदि नाह्मण 'द्रविड़' हैं तो अखूत गी द्रविड़ हैं, यदि नाह्मण नाग हैं तो अखूत भी नाग हैं। इस अवस्था में श्री राइस का सिद्धान्त निराधार सिद्ध होता है।

( 3 )

नसल के अद्भूतपन का आधार होने का सिद्धान्त नृवंश-तत्व शास्त्र के विरुद्ध तो पड़ता ही है; उसे हमारी उस जानकारी से भी किसी तरह का सहारा नहीं मिलता, जो हमें भारत की नसलों के बारे में है। यह बात भली भकार ज्ञात है कि भारत के लोग किसी समय 'दलों' के हिसाब से संगठित थे, ऋौर यदापि अव 'दलों' ने 'जातों' का रूप ले लिया है, तो भी 'दलों' का ंगठन अभी भी सुरिच्चत है। हर 'दल' 'टोलियों' में बँटा हुआ था और 'टोलियाँ' परिवारों के समृहों से बनी हुई थी। हर परिवार समृह का अपना एक चिन्ह होता था, चाहे कोई जानदार वस्तु हो, चाहे बे-जान। जिनका परस्पर एक ही समान चिन्ह होता था वह बाह्य-विवाह-चादेश-समृह के रूप में मंगठित हो जाते थे जिन्हें हम गोत्र या छल कहते हैं। जिन परिवारी का एक ही गोत्र होता था, उन्हें परस्पर विवाह नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि वे एक ही पूर्वज के वंशज हैं और उनकी नसों में एक ही रक्त दौड़ रहा है। इस बात का ध्यान रख कर यदि भिन्न-भिन्न जातों और जातियों के चिन्हों का अध्ययन किया जाय तो वह नसल के निर्णय करने में नासिका-माप जितनी ही श्रन्छी कसौटी का काम दे सकता है।

दुर्भाग्य से इन चिन्हों और भिन्न भिन्न जातियों में उनके विभाग की श्रोर समाज-शास्त्र के विद्यार्थियों ने एकदम ध्यान ही नहीं दिया। इस जापरचाही का मुख्य कारण जन-गणना करने वाले कमिश्नरों का फैलाया हुआ यह प्रचित्तन विचार है कि हिन्दू सामाजिक पद्धति की वास्तविक इकाई जीर हिन्दू समाज का मलाधार 'उपजाति' है, जिसका नियम है कि उस उपजाति से बाहर किसी से विवाह न किया जाय। इससे बढ़कर गलती नहीं
हो सकती। हिन्दू समाज की इकाई 'उपजाति' नहीं है, किन्तु वाह्य-विवाहादेश के नियम के आधार पर बना हुआ परिवार है। इस अर्थ में हिन्दू परिवार के दलगत संगठन हैं, वह उपजाति की तरह का सामाजिक संगठन
नहीं। हिन्दू परिवार में विवाह के अवसर पर छल और गोत्र के विचार को
ही प्रधान महत्व दिया जाता है, 'जाति' और 'उपजाति' का विचार गौण
स्थान लेता है। हिन्दू समाज के छल और गोत्र का वही हर्जा है, जो प्रारम्भिक
समाज के दल-गत चिन्हों का। इससे प्रगट होता है कि हिन्दू समाज अपने
संगठन की दृष्टि से अभी भी दल-गत ही है। परिवार उसका आधार है।
उसे बाह्य-विवाहादेश का पालन करना होता है। 'जाति' और 'उपजाति'
सामाजिक संगठन हैं, जो कि दल-गत संगठन पर ऊपर से लादे गये हैं। वे
जिस बाह्य-विवाहादेश के नियम को लागू करते हैं उससे दल-गत संगठन
के छल और गोत्र पर आधारित बाह्य-विवाह-निषेध के नियम का निपंध
नहीं होता।

इस बात को स्वीकार कर लेने का कि 'उपजाति' की अपेन्ना 'परिवार' कहीं अधिक महत्व का है, महत्व स्पष्ट है। इससे हिन्दू परिवारों में प्रचित्त कुल और गोत्रों के नामों का अध्ययन होगा। इस प्रकार के अध्ययन से भारत के लोगों की नसल-गत बनावट के अध्ययन में अही सहायता मिलेगी। यदि भिन्न-भिन्न जातों और जातियों में एक ही कुल और गोत्र मिल जाय तो यह कहना सम्भव होगा कि यदापि सामाजिक दृष्टि में जानें भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु नसल के हिसाब से एक ही हैं। इस प्रकार के हो अध्ययन हुए हैं। एक महाराष्ट्र में श्री रिसले हारा और दूसरा पंजाब में हरोज हारा। दोनों अध्ययनों का जो परिणाम हुआ है उससे इस सिद्धान्त का ध्वाया स्वण्डन हो जाना है कि अञ्चत आर्थों अथवा द्रविहों से भिन्न नगल के हैं। महाराष्ट्र की मुख्य आवादी सराठों की है। महार महाराष्ट्र के अञ्चत हैं। उस दोनों के नसली अध्ययन से पता चलता है कि दोनों एक ही कुल के हैं। बास्तव में एकस्पता इतनी अधिक है कि मराठों में शायद ही

कोई एक भी ऐसा कुल हो जो महारों मं न हो और महारों में भी शायद ही कोई ऐसा कुल हो जो मराठों में न हो। इसी प्रकार पंजाब में एक बड़ी जन-संख्या जाटों की है। मजहबी सिक्ख 'श्रद्धत' गिने जाते हैं। उनमें श्रधिकांश चमार हैं। नसली-खोज से प्रकट होता है कि दोनों के गोत्र समान हैं। यह सब बातें सही होने पर यह कैसे कहा जा सकता है कि श्रद्धत मिन्न 'नसल' के हैं। जैसा कि मैंने कहा है यदि इन चिन्हों, कुलों तथा गोत्रों का कुछ भी श्र्य है तो इतना श्रर्थ तो होना ही चाहिये कि जिनका एक ही चिन्ह है, वे 'सम्बन्धी' होंगे। यदि वे एक ही रक्त के रहे तो वे भिन्न नसल के नहीं हो सकते।

इसलिये ऋद्भुतपन के नसली आधार का सिद्धांत त्याच्य है।

### अछ्तान का आधार-पेशे

श्रव हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या पेशे श्रञ्जूतपन का आधार हैं ? श्री राइस के अनुसार 'अब्रुतपन' का मृत्य उनके गन्दे चौर घृणित पेशों में है। यह मत कुछ ठीक-सा जँचता है। लेकिन इसे अञ्जतपत की उत्पत्ति की सचची व्याख्या स्वीकार करने में कुछ कठिनाइयाँ हैं। श्रञ्जू जिन गन्दे और घृणित पेशों को करते हैं वे सभी मानव-समाजों में समान हैं। हर समाज में ऐसे लोग हैं जो इन पेशों को करते हैं। संसार के दूसरे देशों में ऐसे लोगों के साथ "अद्भूतपन" का व्यवहार क्यों नहीं हुआ ? दूसरा प्रश्न है कि क्या द्रविड़ लोगों को इन पेशों से अथवा ये पेशे करने वालों से घुणा थी ? इस विषय में हमारे पान किसी प्रकार की कोई साची नहीं। लेकिन आयों के वारे में हमारे पास साची है। इस साची से यही प्रमाणित होता है कि आर्य भी दूसरे लोगों की तरह के थे और उनकी "पवित्रता" तथा "अपवित्रता" की कल्पना दूसरे प्राचीन लोगी से भिन्न न थी। नारद-स्मृति के इस एक उद्धरण पर विचार करने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थी को गन्दे पेशे करने में किसी प्रकार का कोई एतराज् न था। पाँचवें परिच्छेद में नारद ने संवान्धर्भ के उल्लंगन का विचार किया है। उस परिच्छेद में ये श्लोक आये हैं:--

% १. ऋषियों ने धर्मानुसार पाँच प्रकार के सेवक बताये हैं। इनमें चार प्रकार के सेवक हैं; श्रीर पाँचवें दास हैं जिनके फिर पन्द्रह प्रकार हैं।

क्ष १. गुश्रपूकः पञ्चविधः शास्त्रे दृष्टो मनीपिनिः। चतुर्विधाः कर्मकरास्तेषां दासाः त्रिपञ्चकाः॥

- २. एक विद्यार्थी, एक काम सीख़ने बाला, एक वेतन भोगी नौकर, तथा एक अधिकारी। १
- २. ऋषियों ने घोषणा की है कि पराश्रित होना तो सभी के लिए समान है, किन्तु उनकी अपनी पृथक् स्थिति और आय उनकी अपनी जाति और पेशे पर निर्भर करती है। २
- ४. यह बात जान लेने की हैं कि पेशे दो प्रकार के होते हैं—शुद्ध और गन्दे, जो गन्दे पेशे हैं उन्हें दास करते हैं, जो शुद्ध पेशे हैं उन्हें शुद्ध (कर्मकर)। ३
- ४. दरवाजे, पाखाने, सड़क तथा कूड़ा फेंकने की जगह पर माड़ लगाना; शरीर के गुहा अङ्गों का मर्दन, उच्छिष्ट भोजन तथा मल-मूत्र को इकट्टा कर फेंकना। ४
- ६ और अन्त में जब स्वामी चाहे तब उसके अझों की मालिश करना ये काम गन्दे माने जाने चाहियें। इनके अतिरिक्त शेष सभी काम शुद्ध हैं। ४ २४, इस प्रकार शुद्ध काम करने वाले चार प्रकार के कर्मचारियों की
  - शिष्पान्तेवानिप्रमदकारचतुर्थन्वधिकर्मकृत्।
     एते कर्मकरा जेयाः दासास्त ग्रहजादयः॥
  - २. सामान्यमस्वतन्त्रत्वमेषामाहुर्मनीषिणः । जातिकर्मकृतस्तु क्लो विशेषो वृत्तिरेव च ॥
  - ४. कर्मापि द्विविधं शेयमशुमं शुममेव च । श्रशुभं दासकर्मीकं शुभं कर्मकृता स्मृतम् ॥
  - गृहद्वाराशुचिस्थानस्य्यावस्वरशोधनम् ।
     गृह्याङ्गरानीव्छिष्टविरम्वग्रहगोज्भनम् ॥
  - ६. इच्छ्वः स्वामिनश्चाङ्को स्मृपस्थानमथान्ततः, श्रमुसं कर्म विज्ञोनं सुभगत्यक्तः परम्॥
  - २५. भुगकर्मकपक्षेते चलारः सनुदाहताः। जयस्यकर्ममाजस्तु सेवा दासन्त्रिगञ्जयाः॥
  - २६. ग्रहजातलाया कीती लुक्की पायादुपासतः,

गिनती करा दी गई है। दूसरे जो गन्दा काम करते हैं दास हैं और व पंद्रह प्रकार के हैं।

यह स्पष्ट है कि गन्दा काम करने वाले दास थे और भाइ लगाना गन्दे काम में शामिल था। जो प्रश्न पैदा होता है वह यह है कि ये दास कौन थे? क्या वे आर्थ थे अथवा अनार्थ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि आर्थों में दास-प्रथा थी। एक आर्थ दूसरे आर्थ का दास हो सकता था। चाहे आर्थ किसी भी वर्ण का हो वह 'दास' हो सकता था। एक चित्रय 'दास' हो सकता था। एक वेश्य भी हो सकता था। एक ब्राह्मण भी दास हो सकने की संभावना से सर्वथा भुक्त न था। जब देश में चातुर्वर्ण्य एक कानून की तरह हुआ तो दास-प्रथा में कुछ परिवर्तन आया। नारदस्मृति के निम्न-लिखित उद्धरणों से उस परिवर्तन का रूप स्पष्ट हो जाता है—

"३६ चारों वर्णों के प्रतिलोम कम में दास-प्रथा के लिए स्थान नहीं। यदि आदमी अपने वर्ण-धर्म का पालन न करे तो वह इस नियम का अपवाद है। उस अवस्था में दासत्व पत्नी की स्थित के समान है।"

क्ष याज्ञवल्क्य का भी कथन है-

"दास-प्रथा अनुलोम-क्रम से है। प्रतिलोम-क्रम से नहीं।"

याज्ञवल्क्यस्मृति पर विज्ञानेश्वर की मिताज्ञरा नाम की जो टीका है उनमें इसकी व्याख्या इस तरह की गई है—

श्रनाकालभूतस्तद्भवाहितः स्वामिना च य:॥

<sup>्</sup>रङ, भोज्ञिती भहतप्रवर्णात् युद्धप्राष्टां पर्गेजितः । . तपाद्धितसुगनतः प्रयुज्यावरितः कृतः ।

२८. भक्तदासरच विज्ञे यस्तथैव वडवाहतः, ( एहदासी )। विक्रोता चात्मनः शास्त्रे दासाः पञ्चदश स्मृताः ॥

क्षः 'वर्णानामानुलोम्पेन दास्यं त प्रतिलोमतः।'

याज्ञवलक्यस्मृति ( न्यत्रहाराष्याय, १४—१=३)

% "ब्राह्मणों श्रोर शेप वर्णों में दास-प्रथा श्रानुलोम कम से रहेगो। क्तिय श्रोर शेष सभी ब्राह्मण के 'दास' हो सकते हैं। वैश्य श्रोर शृद्ध क्तिय के 'दास' हो सकते हैं। शृद्ध वेश्य का 'दास' हो सकता है-ये दास-श्रथा श्रानुलोम कम से ही लागू हो सकती है।"

यह परिवर्तन दास-प्रथा का पुनर्संगठन मात्र था और उस क्रमागत असमानता का आधार जो कि चातुर्वर्ष्य की 'आत्मा' है। इसे ठोस रूप में व्यक्त करें तो इस नियम का मतलब यह हुआ कि एक ब्राह्मण, एक चत्रिय, एक वैश्य तथा एक शृद्ध ब्राह्मण का 'दास' हो सकता था।

एक क्षत्रिय, एक वैश्य, तथा एक शूद्र क्षत्रिय का 'दास' हो सकता -था। एक वैश्य और एक शूद्र वेश्य का 'दास' हो सकता था। किन्तु शूद्र का 'दास' केवल शूद्र ही हो सकता था। यह सब होने पर दास-प्रधा का कानून चाल् ही था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोई भी हो यदि वह 'दास' बनता तो उस पर वह नियम लागू ही होता।

दासों के लिए जो कर्तव्य निश्चित थे, उनकी छोर ध्यान दें तो यह परिवर्तन किसी तरह का भी परिवर्तन नहीं है। उसका छव भी यही मतलब हुआ कि यदि एक बाह्यण 'दास' बने, एक चत्रिय 'दास' बने, एक वैश्य 'दास' बने अथवा एक शृद्ध 'दास' बने तो उसे माड़ू लगाने का काम करना ही होगा। हाँ, एक बाह्यण किसी चित्रिय, वैश्य छथवा शृद्ध के घर में भाड़ू नहीं लगायेगा। किन्तु वह एक बाह्यण के घर में भंगी का काम करेगा। उसी प्रकार एक चित्रय एक बाह्यण और चित्रय के घर में भंगी

'बाह्यणादीनां वर्णानामानुकी भेन दास्यम् । बाह्यणस्य चित्रयादयः । च्चित्रयस्य वैश्यशृक्षी । वश्यन्य शृद्ध इत्येवनानुकान्येन दासभावी भवति न प्रातिलोम्येन।'

( उक्त श्लोक पर गिताच्या )

ं नग्रानी प्रातिलोभ्येत दासत्व न विधीयते, साधर्मस्यागिनोऽन्यथ दारादासता मता ॥१

(नारद मृति)

का काम करेगा। केवल वह एक वेश्य तथा शुद्ध के घर में नहीं करेगा। एक वेश्य एक बाह्मण, चित्रय और वेश्य के घर में भंगी का काम कर देगा। वह एक शुद्ध के घर में नहीं करेगा। इसिलये यह स्पष्ट है कि बाह्मण, चित्रय और वेश्य जो निश्चय में आर्थ हैं, गन्दे से गन्दा भंगी का काम करते रहते हैं। यदि भंगी का काम एक आर्थ के लिये घृणित कार्य नहीं था, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि गन्दे पेशों को करना अञ्चलपन का कारण है ? इसिलये यह मत कि गन्दे पेशों में लगना अञ्चलपन का कारण है, निराधार सिद्ध होता है।

## नोथा भाग

# श्रञ्जूतपन की उत्पत्ति के नये सिद्धान्त

- ध्यारिच्छेद अञ्जूतपन का मृत बौद्धधर्म के प्रति घृणा ?
- १०. परिच्छेद अबूतपन का मूल गोमांस खाना।

## अछ्तपन का म्ल-बौद्ध धर्म के प्रति घृणा ?

( ? )

१८०० से आगे प्रति दस वर्ष पर जन-गणना-किमरनर द्वारा जन-गणना की जो रिपोर्ट प्रकाशित होती आरही है उसमें भारत के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध न होने वाली अमृत्य जानकारी पाई जाती है। १६१० से पहले जन-गणना किमरनर का एक लेखा रहता था— यमीनुसार जन-संख्या। इस लेखे में (१) मुस्लिम, (२) हिन्दू तथा (३) ईसाई आदि जन-संख्या ही रहती थी। १६१० की जन-संख्या की रिपोर्ट में चालू परम्परा को छोड़ एक नई बात अपनाई गई। प्रथम बार हिन्दुओं का तीन भिन्न वर्गों में बटवारा किया गया—(१) हिन्दू, (२) प्रकृति-रूजक आदिम-वासी आदि, (३) अञ्चत । तब से यह नवीन वर्गीकरण चालू है।

( ? )

पहले के जन-राष्ट्रया-कमिश्तरों की परस्पत को त्यान नेने के सम्बन्ध की तीन प्रश्त पेटा होते हैं। (१) १६१० की जन-राणना के कमिशनर ने यह नया बर्गाकरण क्यों किया ? दूसरा यह कि इस बर्गीकरण का आधार क्या जा ? तीमरा यह कि वे कौन से कारण थे जिनसे कुछ ऐसे रीति-रियाओं का विकास हुआ जिससे हिन्दुओं के तीन भिन्न पर्ती में बाँटे जाने की बात उचित लगती है।

पहले प्रश्न का उत्तर हमें उस मान-पत्त में मिलता है जो १६०६ में श्री आगाखान के नेतृत्व में गुसलमानों ने उस समय के वाइसराय लाई मिन्टो की सेवा में अर्थित किया। उसमें गुसलमानों ने अपने लिये, धारा-

सभा, कार्यकारिगी तथा सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की याचना की थी। उस मान-पत्र में से निम्नलिखित ग्रंश दिया जा रहा है-

"१६०६ में जो जन-गणना की गई उसके अनुसार भारत के मुसल-भानों की संख्या ६ करोड़ २० लाख से ऊपर है, अर्थात् सरकार बहादुर की भारतीय प्रजा के चौथे और पाँचवें हिस्से के बीच में। यदि प्रकृति-पूजकों तथा दूसरे छोटे मोटे धर्मावलिक्यों के लेखे में आने वाली असम्य जातियों और जो वास्तव में हिन्दू न होने पर भी 'हिन्दू' गिने जाते हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाय तो 'हिंदू' संख्या की तुलना में मुसलमानों का अनुपात बहुत बढ़ जायगा। इसलिये हम यह निवेदन करना उचित सममते हैं कि प्रतिनिधित्व की किसी भी विस्तृत अथवा संकुचित पद्धति में एक ऐसी जाति (जिसकी जन-संख्या रूस को छोड़ कर किसी भी प्रथम दर्जे की यूरोपीय शक्ति की जन-संख्या से अधिक हैं) उचित तौर पर यह माँग कर सकती है कि उसे राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो।

"हम सरकार बहादुर की आज्ञा से एक कदम आगे जाकर यह आग्रह करना चाहते हैं कि सीधे या टेढ़े किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व में और अन्य सब बातों में, जिनका उनके पद और प्रभाव से सम्बन्ध हो, मुस्लिम जाति को जो पद मिले वह उनकी जन-संख्या के ही अनुरूप नहीं, किन्तु उनके राजकीय-महत्व तथा साम्राज्य की रचा में उनसे जो सहायता मिलती है उसके भी अनुरूप होना चाहिये। हमें यह भी आशा है कि इस विषय में सरकार इस बात की ओर भी ध्यान देगी कि सो वर्ष से कुछ ही अधिक समय पहले भारत में मुसलमानों की क्या स्थित रही है और कि उसकी याद उनके दिलों से स्वाभाविक तौर पर मिट नहीं गई है।"

जिन शब्दों को मोटे अय्रों में छापा गया है, उनका विशेष अर्थ है। ये शब्द मान-पत्र में यही नात सुमान के लिये दिये गये हैं कि जब हिंदुओं के साथ मुसलमानों की तुलता की जाय हो। हिन्दुओं की जत-संख्या में प्रकृति-प्तकों, आदिम-बासियों और अक्तों की जन-संख्या सिमालित न की जाय। १६१० में जन-गराना कमिरनर ने हिन्दुओं के बर्गीकरण की जो यह

नई पद्धति स्वीकृत की उसका आधार मुसलमानों की यह बढ़ी हुई प्रति-निधित्व की माँग ही है। जो हो हिन्दुओं ने इसका यही अर्थ लिया था।

यद्यपि यह प्रश्न हो चुका है कि जन-गणना-किमश्नर ने वर्गीकरण की यह नई पद्धति क्यों जारी की, तो भी यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना वृसरा प्रश्न। जो महत्व की जानकारी है वह यह है कि जन-गणना-किमश्नर ने हिन्दुओं के भिन्न-भिन्न वर्गों को किस आधार पर (१) जो शत-प्रति-शत हिन्दु थे, (२) जो नहीं थे, के वर्गीकरण में बांदा।

जन-गणना किमरनर ने इस वर्गीकरण का जो श्राधार बनाया वह गश्ती-पत्र में दिया गया है। उसमें उसने दोनों वर्गों में बांटने के लिये खास-खास कसोटियाँ निश्चित की हैं। जो शत-प्रति-शत हिन्दू नहीं, ऐसी जातों और जातियों के लक्षण इस प्रकार दिये गये हैं—

- (१) ब्राह्मणों की प्रधानता नहीं मानते।
- ४(२) किसी बाह्यए अथवा अन्य किसी माने हुए हिंदू गुरु से मन्त्र नहीं लेते।
  - (३) डेदों की शमाण नहीं मानते।
  - (४) हिन्दू देवताओं को नहीं पूजते।
  - √(k) अच्छे बाह्यण उनका पौरोहित्य नहीं करते।
- े 🗸 🗸 (६) कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं रावते ।
  - (७) हिन्दु सन्दिरों के भीतर नहीं जा सकते।
    - (द) स्पर्श चाथवा निश्चिन सीमा के सीतर चा जाने से "अपवित्रता" का कारण होते हैं।
    - (६) अपने मुद्दें को गाड़ते हैं।
  - ्/(१०) गोमांस काले हैं और भी का किसी प्रकार से आदर नहीं करते।

इन इस कसौटियों में से कुछ ऐसी हैं जो हिन्दुआं को आदिवासियों ु से प्रथम करती हैं। शेष ऐशी हैं जो उन्हें "अस्तों" से प्रथम, करती हैं।

१. देखी जन-गराना-कमिश्नर का वक्तन्य । प्रथम भाग वृष्ठ ११६।

"ऋकूतों" को हिन्दुओं से पृथक् करने वाली क० सं०२, ४, ६,७ तथा १० हैं। हमारा सम्बन्ध विशेष-रूप से उन्हीं से हैं।

स्पष्टता के लिये अच्छा है कि हम इन कसौटियों को हिस्सों में बाँट तों और उनपर पृथक पृथक विचार करें। इस परिच्छेद में केवल क० सं० २, ४, तथा ६ का विचार होगा। सं० २, ४, ६, कसौटियों के अन्तर्गत जो प्रश्न हैं, उनके जन-गणना-किमश्नर को जो उत्तर मिले हैं उनसे प्रकट होता है कि (१) अब्बुत किसी ब्राह्मण से मंत्र नहीं लेते, (२) अच्छे ब्राह्मण अब्बुतों का पौरोहित्य नहीं करते और (३) अब्बुतों के अपने में से पैदा किए हुए निजी पुरोहित होते हैं। सभी प्रान्तों के जन-गणना-किमश्नर इन बातों पर सहमत हैं।

र्रतीनों प्रश्नों में तीसरा सबसे अधिक महत्व का है। दुर्भाग्य से जन-गणना-कमिश्नर ने इसको नहीं समफा, क्योंकि अपनी प्रश्नावली में वह-मामले की तह तक नहीं जा सका। उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि अछ्त ब्राह्मणों से मंत्र क्यों नहीं लेते १ ब्राह्मण अछ्तों का पौरोहित्य क्यों नहीं करते १ अछ्त अपना ही—पुरोहित रखना क्यों पसन्द करते हैं १ इन बातों की अपेत्ता इन बातों का 'क्यों' अधिक महत्व है १ इन बातों के 'क्यों' की खोज करनी ही चाहिए। क्योंकि अछ्तपन की उत्पत्ति का मृत्त कारण इन्हीं में कहीं छिपा हुआ है ∫

इस खोज के कार्य में आगे बढ़ने से पहिले यह बात ध्यान दिला हैने की है कि जन-गणना-किमश्नर की प्रश्नावली एक-पद्मी थी। उससे प्रकट होता है कि बाहागा चानुतों में घृणा करते थे। उसने इस घान को प्रकट नहीं किया कि अहत भी श्राहाणों से घृणा करते हैं। केवित यह एक अस्तिविकता है। कीगों को यह सोभान का कि बाह्य एक अस्पास हो गया है और अद्धत भी अपने आपको उससे जीवा मानता है कि बांद लोगों को यह बताया जाय कि अद्धृत बाह्य को एक अपवित्र आदमी मानने हैं तो उन्हें बढ़ा ही आध्य से होगा। किन्तु जिन केवित्र आदमी मानने हैं तो उन्हें बढ़ा ही आध्य से होगा। किन्तु

उनकी परीक्षा की है उन्होंने इस वात का उल्लेख किया है। इस विषय में किसी भी तरह के सन्देह के निवारणार्थ उनके लेखों में से कुछ उद्धरण नीचे दिए जाते हैं।

श्री अब्बे दृब्याव का ध्यान इस और गया है। उनका कहना हैं :—

√ "आज भी गाँव में एक पैरियाह (अछूत) श्राह्मणों की गली से नहीं
गुजर सकता। यद्यपि शहरों में अब कोई उसे ब्राह्मण के घर के पास से
गुजरने से नहीं रोकता अथवा नहीं रोक सकता। किन्तु दूसरी ओर एक
पैरियाह किसी भी स्थिति में एक श्राह्मण को अपनी मोंपिड्यों के बीच से
नहीं गुजरने देगा। उनका पक्षा विश्वास है कि यह उनके विनाश का
कारण होगा।"

तंजीर जिले के गैजीटियर के सम्पादक श्री हेसिंग्ज़वे का कथन है :—
''ये जातें (तंजीर जिले की च्यळूत जातें) किसी ब्राह्मण के उनके मुहल्ले
'सें प्रवेश करने का बड़ा विरोध करती हैं। उनका विश्वास है कि इससे
उनकी बड़ी हानि होगी।"

मैसूर के हसन जिले के होले लोगों के बारे में लिखते हुए कैप्टन श्री जे. एस. एफ. मैकेन्जी लिखते हैं:—

"गाँव की सीमा के बाहर हर गांव की होलीगिरी है। पहिले के खेतिहर दास जो होलियर कहलाते थे उनके निवास स्थान होने के कारण। केरा विचार हुआ कि यह इनीलिये हैं कि वे गन्दी नसल ये समगे जाते हैं, जिनके स्परी-गांव से "अपविचला" पेटा होती हैं।"

√ शामान्य रूप से जो जाजाग किसी होलियर के हाथ से कुछ भी प्रहरा करने से इन्कार करने हैं, इसका यही कारण बताते हैं। फिन्तु तो भी मादाण इसे ज्ञपने लिये बड़े सीमान्य की बात समफते हैं यदि वे बिना ज्ञपमानित हुए होलीगिरी में से गुजर लायें। होलियरों की इस पर बड़ी ज्ञापित है। यदि एक बाह्मग् उनके मुदल्लों में जबरदस्ती घुसे तो वे सारे के सारे इकड़े बाहर ज्ञाकर उसे जुतिया देते हैं और पहिले जो कहा जाता है कि उसे जान से भी मार डालते थे। दूसरी जातों के लोग दरवाने सक आ सकते हैं किन्तु घर में नहीं घुस सकते। ऐसा होने से होलियर पर दुर्भाग्य बरस पड़ेगा। यदि कभी कोई किसी तरह से घर के अन्दर आ ही घुसे तो सालिक आगन्तुक का कपड़ा फाड़कर उसके एक कोने में नमक बाँध देगा और उसे बाहर निकाल देगा। इससे यह सममा जाता है कि सीमोल्लंघन करने वाले का सीभाग्य उलट जायगा और घर के मालिक पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी।

्रस्स विचित्रता की क्या व्याख्या है ? जो भी व्याख्या हो उसका उस अवस्था से मेल बैठना चाहिए जो कि आरम्भ में थी। अर्थात् उस समय जब कि अञ्चत अञ्चत न थे। केवल छितरे हुए आदमी थे। हमें यह प्रश्न करना चाहिथे कि हाहाणों ने इन छितरे हुए आदमियों के धार्मिक रीति-रिवाजों के अवसर पर पौरोहित्य करने से क्यों इन्कार किया ? क्या यह बात है कि ब्राह्मणों ने पौरोहित्य करने से इन्कार किया ? अथवा यह बात है कि इन छितरे हुए आदमिया ने ही ब्राह्मणों को निमंत्रित करने से इन्कार किया ? ब्राह्मणों ने छितरे हुए आदमियों को 'अपवित्र' क्यों माना ? इन छितरे हुए आदमियों ने ब्राह्मणों को अपवित्र क्यों माना ? इस परस्पर की घृणा का क्या कारण है ?

इस परस्पर की घृणा की एक व्याख्या हो सकती है। वह यह कि ये छितरे हुए आदमी बौद्ध थे, इस लिए वे ब्राह्मणों का आदर नहीं करते थे, उन्हें पुरोहित नहीं बनाते थे और उन्हें अपवित्र सममते थे। दूसरी और ब्राह्मण भी छितरे हुए आदमियों को पसन्द नहीं करते थे; क्योंकि वे बौद्ध थे। वे उनके विरुद्ध घृणा का प्रचार करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि छितरे हुए आदमी अछुत सममे जाने लगे।

हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये जितरे हुए श्रादमी बौद्ध थे। किन्तु किसी प्रमाण की श्रायम्बकता भी नहीं है जनकि इस समय शांधकांश दिन्दू बौद्ध ही थे। हम मान हेने हैं कि ये बौद्ध थे।

यह बात बिना प्रमाण के नहीं है कि हिन्दुओं के मन में बौद्धों के

विरुद्ध घृणा का भाव विद्यमान था और यह घृणा का भाव बाह्मणों का पैना किया हुआ था।

√नीलकंठ ने अपने भायश्चित्त मयूख' में मनु का एक श्लोक उद्भृत किया है, जिसका अर्थ इस प्रकार हे :—

"यदि कोई श्रादमी किसी बौद्ध को, पाशुपत पुष्प को लोकायतक को, नास्तिक को श्रथवा किसी महापातकी को स्पर्श करेगा तो वह स्नान करने से ही शुद्ध हो सकेगा।"

अपरर्क ने अपनी स्मृति में भी इसी मत का प्रचार किया है। बृद्ध-हारित ने एक कदम आगे जाकर बौद्ध मंदिर में जाने को पाप माना है, जिससे मुक्त होने के लिए आदमी को स्नान करना चाहिए।

बुद्ध के अनुयायियों के विरुद्ध इस घृणा के माय का कितना प्रचार हो गया था, यह संस्कृत नाटकों में देखा जा सकता है। इस दुर्भावना का सबसे अच्छा प्रमाण मृच्छकटिक में है। नाटक के सातवें प्रकरण में नायक चारदत्त अपने मित्र मैंत्रेय के साथ नगर के बाहर उद्यान में वसन्तसेना की प्रतीचा कर रहा है। वह नहीं आई। चारदत्त उद्यान से चला जाना चाहता है, ज्यों ही वे विदा होते हैं वे समवाहक नाम के बौद्ध भिद्ध को देखते हैं। उसके दिखाई देने पर चारदत्त कहता है:—

% "भित्र मैत्रेय, मैं वसन्तरेना से भित्तने के लिए उत्सुक हूँ "
"आओ हम चलें। (थोड़ा चलकर) ओह ! यह तो अरागुन हो गया, एक
बौद्ध अग्राग हमारी ओर चला आ रहा है। (थोड़ा विचार कर) अच्छा
असे आने दो, हम इस दूसरे रास्ते से चले जारेंगे। (चले जाते हैं)"

श्राटवें पकरण में मिश्र राजा के माले शक्र पे उनान में एक नालाव

सुरङ्करिक Act VII

्रीः चारदत्तः — राणे भैत्रीय ! वश्य्तभेनादर्शनेषर्कोऽयं जनः … विवेशि प्रच्छादः । (परिक्रम्प ) कथमभिमुखमनाभ्युदिशिकं श्रमण्कदर्शनम् । (विचाये ) प्रतिश्रात्त्रयमनैन पर्या । वयमध्योगीप पथा गर्न्छ।यः । (दति निष्कात्तः ) पर कपड़े घोरहा है। बीत के साथ शक आता है और उसे देख कर मारने की धमकी देता है। उनके बीच का निम्निलिखित वार्तालाप विशेष महत्त्व का है।

क्ष ''शकार—ठहर, अरे दुष्ट अमण ।

अमण—श्रोह! यह राजा का साला है! क्योंकि यह किसी अमण से रुष्ट हो गया है, इस लिए श्रव जो भी अमण मिलता है यह उसे: पीटता है।

शकार—ठहर मैं तेरे सिर को ऐसे ही चूर-चूर कर डाल्ँगा जैसे किसी सराय में एक शलजम। (पीटता है)

विट-सित्र, एक श्रमण को, जिसने संसार त्याग कर काषाय पहिना रक्खा है, पीटना अच्छा नहीं।

श्रमण—उपासक प्रसन्न रहें। शकार—भिन्न, देख यह मुक्ते गाली दे रहा है। विट—यह क्या कह रहा है ? शकार—यह मुक्ते उपामक कहता है। क्या मैं नाई हूँ ?

मृच्छकरिक Act. VIII

शकारः - चिट्ठ ले दुइशमण व चिट्ठ।

मिद्युः — त्राश्चर्यम् । ०० व राजश्यातसंस्थानक द्यागनः । एकेन भिच्चुण ऽपराज छनेऽन्यमपि यत्र यत्र भिच्चुं गश्याने, तत्र तत्र गाभिव नासिकां विद्याऽपवाह यति । तत् कुत्राशरणः शरणं गविष्या म । अथवा भद्यारक एव बुद्धो मे शरणम् ।

शकार:—तिष्ठ रे दुष्ट श्रम् एक तिष्ठ । श्रापानकमध्यप्रविष्टस्मेव रक्तमूल-कस्य शीर्ष ते भङ्द्यामि । ( इति ताडयति )

विर:--कामेलीपानः ! न सुक्तं विवेदधृतकषार्थं मित्रुं तारवितुम् । ...... भिद्यः--स्वागतम् शर्भादत्वानगः ।

राकार:--भाव, पश्च पश्च । आक्रोशति माम् ।

निट:-- किं बनीति।

शकारः--उपासक इति मां भगाति विमहं नापितः। 🦈

विट—श्रोह ! यह तो वास्तव में तुम्हें बुद्ध का उपासक बना तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है।

शकार-यह यहाँ क्यों आया है ?

श्रमण-इन वस्त्रों को घोने के लिए।

शकार—श्रोह ! श्ररे दुष्ट श्रमण में स्वयं इस तालाव में स्नान नहीं करता। में तुक्ते एक प्रहार से मार डाल्ँगा।"

काफी मार-पीट के बाद श्रमण को जान दिया जाता है। यहाँ हिन्दुओं की भीड़ के बीच एक बौद्ध श्रमण दिखाई देता है। उससे दूर-दूर रहा जाता है और बचा जाता है। उसके विरुद्ध पृणा का भाव इतना जावरदस्त है कि जिस सड़क पर वह चलता है लोग उस सड़क से भी बचते हैं। घृणा का भाव इतना जोरदार है कि बौद्ध का प्रवेश किसी हिन्दू को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। बौद्ध श्रमण का दर्जा बाह्य के समान है। बाह्यण मृत्यु-दण्ड से मुक्त है। उसे शारीरिक दण्ड भी नहीं दिया जा सकता किन्तु एक बौद्ध श्रमण मारा जाता है, बिना किसी पछतावे के, दिना किसी आत्मालानि के, मानो इसमें कोई हर्ज ही नहीं।

यदि हम यह स्वीकार कर लें कि ये छितरे हुए आदमी बौद्ध थे और बाह्मण धर्म के बौद्ध धर्म पर हावी हो जाने पर दूसरों की तरह इन्होंने आसानी से बौद्ध धर्म छोड़ कर बाह्मण धर्म प्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तो हमें दोनों प्रश्नों का एक समाधान मिल जाता है। इससे इस बात की व्याख्या हो जाती है कि अद्भुत ब्राह्मणों को अपशागुन क्यों मानते हैं, वे उन्हें पुरोहित क्यों नहीं बनाते और अपने मुहल्लों तक में क्यों नहीं आने देते ? इससे इस बात की भी व्याख्या हो जाती है कि ये

वित:--व्द्रापासक इति भवन्त स्तीत ।

श्वनारः—भावः, तस्वित्वर्धमेण इहामनः ?

किस:--इदं चीवरं प्रशासिवसम्।

शकार:— ऋरे दुःटशासाक !\*\*\*\*\* अध्यापि प्रवरपुरुषी मनुष्यकी न स्नास्थि \*\*\*\*\*\*\*\*तस्वामेकप्रहारिकं करोमि ।

खितरे हुए आदमी क्यों अछ्त समभे गए ? ये छितरे हुए आदमी ब्राह्मणों से घृणा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के शत्रु थे और ब्राह्मणों ने इन छितरे हुए आदमियों को अछ्त बनाया। क्योंकि ये बौद्ध धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस तर्क से इस परिणाम पर पहुँचा जा सकता है कि अछ्तपन के मृल कारणों में से एक कारण वह घृणा है जो ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति पैदा की।

क्या बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच की घुणा ही इन छितरे हुए आदिमयों के अञ्चल बन जाने का एक मात्र कारण हो सकती है ? स्पष्ट है कि नहीं ? ब्राह्मणों ने बौद्धों के बिरुद्ध समान रूप से घुणा का प्रचार किया था, इन छितरे हुए आदिमयों के विरुद्ध कुछ विशेष रूप से नहीं। क्योंकि "अञ्चलपन" केवल इन छितरे हुए आदिमयों से ही जा चिपटा, इस लिए यह स्पष्ट है कि इसके अतिरिक्त कुछ और भी परिस्थिति होगी, जो कि अञ्चलपन के इन छितरे हुए आदिमयों के सिर मदे जाने का कारण बनी। वह परिस्थित क्या रही होगी ? इससे आगे हम इसी दिशा में कुछ निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे।

### अछ्तपन का मूल-गोमांस खाना

श्रव हम जन-गणना कमिश्तर के परिपन्न में दी गई दसवीं कसौटी को लेते हैं। इस कसौटी की चर्चा एक पहले परिच्छेद में श्रा ही चुकी है, कसौटी गो-मांस खाने के बारे में है।

जन-गणना के परिणामों से ज्ञात होता है कि जो जातियाँ आजकल "अज्ञ्ल" गिनी जाती हैं, उनके मोजन का एक मुख्य अंग मृत गऊ का मांस है। कोई "हिन्दू" जाति चाहे कितनी ही नीच क्यों न हो, गो-मांस का स्पर्श नहीं करेगी। दूसरी और कोई जाति नहीं है, जो वास्तव में "अज्ञ्ल" है और 'जसको मृत गौ से कुछ लेना-देना नहीं। कुछ उसका मांस खाते हैं, कुछ उसका चमड़ा उतारते हैं, कुछ उसके चमड़े तथा हड़ी की चीजें बनाते हैं।

जन-गणना के किमरनर की जाँच-पड़ताल से यह प्रमाणित हो जाता है कि अळूत गो-मांस खाते हैं। तो प्रश्न है कि क्या गोमांसाहार का अळूत-पन की उत्पत्ति से कोई सम्बन्ध है ? अथवा अळूतों के आर्थिक जीवन में यह एक सामान्य घटना है ? क्या हम कह सकते हैं कि गो-मांस खाने के कारण छितरे हुए आदमी "अळूत" बनाये गये। इस प्रश्न के उत्तर में निरसंकोच "हाँ" कहा जा सकता है। किसी भी और उत्तर का हमारी जान-कारी से गेल नहीं बँठता।

पहली बात तो यह है कि एक यह जीज निश्चित है कि "श्रद्धत" श्रिश्चा "श्रद्धतं" की बड़ी वड़ी जातियाँ गो-मांस खाती हैं श्रीर को गो-मांम खाने वाले हैं वे "श्रद्धत" गिन वाते हैं। उनके श्रितिरक्त कोई नहीं। श्रद्धतपन श्रीर मृत गौ के उपयोग का सम्बन्ध इतना श्रिषक श्रीर इतने समीप का है कि इसे 'श्रद्धत-पन' का कारण मानने की जात समसम ख्यकाट्य प्रतीत होती है। दूसरी छोर यदि कोई चीज ख्रख्तों को हिन्दुओं से पृथक् करने वाली है तो यह गोमांस छाहार है। ऊपरी दृष्टि से भी यदि हिन्दुओं के निपिद्ध भोजन-सम्बन्धी नियमों का अध्ययन किया जाय तो यह बात स्पष्ट हो जायगी कि भोजन के सम्बन्ध में दो निपेधाज्ञायें ऐसी हैं जिनसे विभाजक रेखा खिच जाती है। एक विशेषाज्ञा तो मांस न खाने की है। इससे हिन्दुओं के दो विभाग हो जाते हैं—शाकाहारी छोर मांसा-हारी। दूसरी निपेधाज्ञा गो-मांस खाने के विरुद्ध है। इससे हिन्दुओं के दो विभाग हो जाते हैं तथा वे जो गोमांस नहीं खाते हैं। "ख्रख्तपन" की दृष्टि से पहली विभाजक-रेखा का कोई महत्व नहीं, किन्तु दूसरी का है। क्योंकि यह "ख्रतों" को "ख्रख्तों" से सम्पूर्ण हप से पृथक् खड़ा करके दिखाती है। "ख्रत" चाहे वे 'शाकाहारी' हों, चाहे मांसाहारी गो-मांस का निषेध करने में एक मत हैं। उनसे विरुद्ध "अख्रत" हैं जो गो-मांस खा लेते हैं—विना किसी ख्रमुतांप के छोर सामान्य ख्रम्यास से। अ

इस सम्बन्ध में यह सुमाना कोई बहुत दूर की कौड़ी लाना नहीं है कि जिन्हें गो-मांसाहारसे अत्यन्त घृणा है, वे गो-मांसाहारियों को "अञ्जूत" समभने लग जायें।

वास्तव में गो-मांसाहार के "श्रवृतपन" का प्रधान कारण होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कल्पना करने की कुछ भी श्रावश्यता नहीं। इस नये सिद्धांत का हिन्दू-शास्त्र ही समर्थन करते हैं। वेद-व्यास स्मृति में निम्निलिखित क्रोक हैं जो अन्त्यजों की श्रेणी में गिनी गई जातियों के नाम श्रोर उनके ऐसा होने का कारण बताते हैं—

<sup>% &</sup>quot;श्रक्तों" पर "लूतों" की खोर रो गी-शरण खाने का जो दीपारीपण किया जाता है, उससे प्रभावित होकर "श्रद्धतों" ने गी-गोप खाना छोड़ ने की बजाय एक पर्य दर्शन का खाविष्कार किया है। उनका कहना है कि हम गीमांस को यीं ही इपर उपर न फेंक कर उसे खा लेते हैं। यह हमारा गी-भक्ति का श्रेण्डतर हंग है।

"चर्मकार, भट्ट, भिल्ल, रजक (घोबी), पुष्कर, नट, ज्ञात, भेड. चाएडाल, दास, सोवपाक, तथा कोलिक तथा वे दूसरे सव जो गो मांस खाते हैं अन्त्यज कहलाते हैं।" [१२—१३]

सामान्यतः समृतिकार अपने मन्तन्यों के "क्यों ?" और "कैसे ?" के फेर में कभी नहीं पड़ते। लेकिन यह एक अपवाद है। क्योंकि यहाँ वेद-न्यास "अञ्चलपन" के कारण की न्याक्या कर रहे हैं इसमें "तथा वे दूसरे सब जो गो-मांस खाते हैं" शब्द-खरड बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि स्मृतिकार इस बात को जानते थे कि "अञ्चलपन" का मृल-स्थान गो-मांसाहार में दिया है। वेद-न्यास की इस उक्ति के वाद किसी प्रकार के तर्क-वितर्क के लिये स्थान नहीं रहना चाहिये यह तो 'जादू वह जो सिर पर चढ़ कर बोहो' जैसी बात है। और विशेषता यह है कि यह न्याख्या चुढ़ि संगत भी है, क्योंकि जो कुछ हम जानते हैं उन बातों से इसका पूरा पूरा मेल बैठता है।

"अञ्चलपन" के कारण की इस नई-खोज में दो वातें हाथ लगी हैं।
एक तो वह सामान्य घृणा का भाव है जो ब्राह्मणों ने बौद्धों के विकद्ध
पेला रखा था और दूसरी छितरे हुए आदिमयों की गो-मांस खाते रहने की
आदत है। जैसा पहले पहा गया है। केवल पहली यात छितरे हुए आदिमयों
पर 'अञ्चलपन" का कलंक लगने के लिये पर्याप्त नहीं एममी जा गर्कता।
क्यांकि ब्राह्मणों ने वौद्धों के विकद्ध, कुछ केवल 'छितरे हुए आदिमयों"
सामान्य रूप से सभी बौद्धों के विकद्ध, कुछ केवल 'छितरे हुए आदिमयों"
के विकद्ध तो था नहीं। केवल "छितरे हुए आदिमयों"
हे सका मुख्य कारण यही था कि वे बौद्ध तो थे ही, उसके साथ उन्होंने
अपनी गो-मांस खाने की आदत भी नहीं छोड़ी थी। इससे ब्राह्मणों को
अपनी नयी गो-मिक्स को उसकी चरम-सीमा तक पहुँचाने का अतिरिक्त
अवसर मिल गया। इससे हम इस परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि छितरे
हुए आदमी बौद्ध होने के बारण घृणा के पात्र वने और गो-मांसाहारी होने
के कारण "अञ्चलपन" के।

गो-मांसाहार के "श्रञ्जूतपन" का कारण होने के सिद्धांत को स्वीकार करने से अनेक प्रश्न पैदा होते हैं। समालोचक निश्चय से पूछेंगे-हिन्दु औ को गो-मांसाहार के विरुद्ध घृणा का क्या कारण है ? क्या हिन्दू सदैव से गो-मांसाहार के विरुद्ध रहे हैं ? यदि नहीं तो उनमें यह घृणा कैसे उत्पन्न हुई ? क्या अकूत आरम्भ से ही गो-मांस प्रहण करते रहे हैं ? जिस समय हिन्दु श्रों ने गी-मांस प्रहण करना छोड़ा तो उन्होंने भी उसी समय क्यों नहीं छोड़ दिया ? क्या "श्रछूत" सदैव से "श्रकृत" रहे हैं ? यदि एक ऐसा समय था जब "श्रङ्क्" गो-मांसाहारी होने के बावजूद "श्रङ्क्त" नहीं थे, तो बाद में गी-मांसाहार "ऋछुतपन" का कारण कैसे बन गया ? यिद हिन्दू गी-मांस खाते रहे हैं तो उन्होंने उसे कब खाना छोड़ा ? यदि "श्रद्धत-पन" हिन्दु श्रों के गो-मांसाहार के विरुद्ध घृणा की प्रतिच्छाया है, तो हिन्दुओं के गी-मांसाहार छोड़ने के कितने समय बाद "श्रक्त-पन" अस्तित्व में आया ? इन प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। बिना उत्तर दिये यह नया सिद्धांत बादलों से ढका रहेगा। इसे लोग 'सम्भव' मान लें सकते हैं किन्तु निर्णयात्मक स्वीकार न करेंगे। जब मैंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो मुक्ते इन प्रश्नों का उत्तर भी देना ही होगा। मैं निम्नलिखित शीर्पकों में उत्तर देना चाहता हूँ-

- (१) क्या हिन्दुओं ने कभी गी-मांस नहीं खाया ?
- (२) हिन्दुत्रों ने गी-मांस-मन्तरण क्यों छोड़ा ?
- (३) ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने ?
- (४) गी-मांसाहार से "श्रब्धूतपन" की उत्पत्ति क्यों हुई ? और
- (x) "अञ्चूत-पन" की उत्पत्ति कब हुई ?

# पाँचवाँ भाग

#### नये सिद्धान्त और कुछ प्रश्न

११ परिच्छेर — क्या हिन्दुत्रों ने कभी गोमांस नहीं खाया ?

१२ परिच्छेद -- अ-ब्राह्मणों ने गोमांत खाना क्यों छोड़ दिया ?

१३ परिच्छेद - बाहाए। शाकाहारी क्यों बन गये ?

१४ परिच्छेर — कामिसहार ने "छितरे हुए आदमियो" को "अहत" क्यों बना दिया ?

## क्या हिन्दु औं ने कभी गोमांस नहीं खाया ?

इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कभी हिन्दुओं ने गोमांस खाया है। प्रत्येक 'छूत' हिन्दू—चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे अब्राह्मण हो यही उत्तर देगा—नहीं, कभी नहीं। एक तरह से उसका कहना ठीक है। दीर्घकाल से कभी किसी हिन्दू ने गोमांस नहीं खाया। यदि 'छूत' हिन्दू के इस उत्तर का यही भावार्थ है तो हमारा उससे कोई भगड़ा नहीं। हे किन जब पढ़ें-लिखे ब्राह्मण यह कहते हैं किन केवल हिन्दुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया, बिक वे गो को सदा से पवित्र मानते रहे हैं और सदा से ही गो-हत्या के विरोधी रहे हैं तो उनके इस मत को स्वीकार करना कठिन हो जाता है।

इस मत के पत्त में कि दिन्दु छों ने कभी गोमांस नहीं खाया, और चे सदा से गो-हत्या के विरोधी रहे हैं क्या प्रमाण हैं ?

ऋक् वेद में दो तरह के प्रमाण हैं जो आधार माने जाते हैं। एक प्रकार के प्रमाणों में गो को 'अध्नय' कहा है 'अध्नय' का अर्थ है 'मारने योग्य नहीं।' इससे यह अर्थ लिया जाता है कि यह गो-हत्या के विरुद्ध निषेधाज्ञा है; और क्योंकि धर्म के मामजे में वेद अन्तिम प्रमाण है, इसितये यह कहा जाता है कि गोमांस खाने की तो बात ही क्या, आर्थ गो की हत्या ही नहीं कर सकते थे। दूसरे प्रकार के प्रमाणों में गौ को 'पिबन्न' कहा गया है। इन मन्त्रों में गौ को हत्रों की माना, वमुशों की पुत्री, आदित्यों की बहन और अमृतं का केंद्र-विन्दु कहा गया है। ऋक् वेद में एक और उल्लेख है जहाँ गौ को देवी कहा गया है।

बाह्य और सूत्र व्यक्ति के कुछ वाक्ती को भी आधार माना जाता है। शतपथ बाह्यण में दो स्थल ऐसे हैं। जिनका गो-हत्या और गो-मांसाहार से सम्बन्ध है। एक इस प्रकार है:—

"वह (अध्वर्य) तब उसे मण्डप में प्रविष्ट कराता है। उसे गौ अथवा बेल का मांस नहीं खाना चाहिये, क्योंकि निस्सन्देह गौ और बेल प्रथ्वी पर जितनी चीजें हैं उन सब का आधार हैं। देवताओं ने कहा है, 'निश्चय से गौ और बेल प्रत्येक वस्तु का आधार हैं, आओ हम दूसरी (पशु) योनियों की जो शक्ति है, वह गौ और बेल को ही दे दें।' इसीलिये गौ और बैल सब से अधिक खाते हैं। इसिलिये यदि कोई किसी गौ या बेल का मांस खाता हैतो वह सब कुछ खाता है, अथवा वह सबके अन्त को सबके विनाश को पहुँचता है।....इसिलिये उसे गौ तथा बेल का मांस नहीं खाना चाहिये।"&

१, २, ३ तथा ६ में एक श्रीर स्थल है जहाँ नैतिक श्राधार पर पशु-यहा का निषेध किया गया है।

एक इसी प्रकार का कथन आपस्तम्ब-धर्मसूत्र का भी है। जहाँ गो-मांसाहार पर एक सामान्य प्रतिबन्ध लगाया गया है।

इस मत के पत्त में कि हिन्दु श्रों ने कभी गोमांस नहीं खाया, यही गवाही विद्यमान है। इस गवाही से हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं ?

जहाँ तक ऋक् वेद की गवाही का सम्बन्ध है, हम उसे ठीक तौर पर न पढ़ने से और ठीक तौर पर न सममने से ही इस परिणाम पर पहुँच सकते हैं। ऋक् वेद में गो के लिये जो 'अध्नय' विशेषण आया है। उसका अर्थ यही है कि जो गौ दूध देती है, वह इसलिये मारे जाने के अयोग्य है। हाँ, यह बात तो सत्य है कि ऋक् वेद के समय में गौ के लिये आदर

क्षित्रभे शालां प्रपादयति । स धेन्वे चानहृहश्च नाश्नीयाट्नेन्नन्त्ते वा हदं सर्वे विभृतो हन्त यदस्येषां वयसां वीर्व्यं यद्वे स्वर्वे स्वभृतो हन्त यदस्येषां वयसां वीर्व्यं यद्वे न्यनहृहयोर्दप्रस्तरमाहे नु- श्चे वानद्वयोर्दप्रस्तरमाहे तत् सर्वाश्योगः। यो पेन्डनहृहयोरश्चीयादन्तगतिरिव सं हाद्वर तमिमजितोर्जायाये गर्भं निस्वधीदिति पात्रमक्तिति पार्व कीर्तियतस्माद्वे न्यनहृह-योत्रश्मीयात्।

शातः मा०

था। किन्तु गौ के लिये ऐसी आदर और पूजा की भावना की आशा हिन्दी-आर्थों जैसी खेतिहर जाति से हो ही सकती है। गौ का यह उपयोग आर्थों को उसे भोजन के लिये मारने से नहीं रोकता था। वास्तव में गौ पिवत्र मानी जाने के कारण भी उसकी हत्या होती थी। श्री काने का कहना है—

"ऐसा नहीं था कि वैदिक समय में गौ पवित्र नहीं थी। उसकी "पवित्रता" के ही कारण वाजसनेयि-संहिता में यह व्यवस्था दी गई हैं कि गो-मांस खाना चाहिए।"⊛

ऋक् वेद-कालीन आर्य भोजन के लिये गो-हत्या करते थे और गो-मांस खाते थे, यह ऋक्-वेद से ही एकदम स्पष्ट है। ऋक्-वेद में इन्द्र का कथन है—वे एक के लिये १४-२० बैल पकाते हैं। ऋक्-वेद का ही कथन है कि अग्निदेवता के लिये घोड़ों, वृपभों, बैलों, बांम गौओं तथा मेढ़ों की बलि दी जाती थी। ऋक्-वेद से यह भी स्पष्ट होता है कि गौ को एक खड़ा अथवा कुल्हाड़ी से मारा जाता था।

जहाँ तक शतपथ की गवाही का सम्बन्ध है, क्या वह निर्णयात्मक मानी जा सकती है ? स्पष्ट ही है कि नहीं। दूसरे बाह्यणों में ऐसे पाठ हैं जो इससे भिन्न सम्मति देते हैं।

एक ही उदाहरण पर्थाप्त होगा। तैत्तिरीय ब्राह्मणों में जिन काम्येष्टि यहां का वर्णन हैं उनमें न केवल गी और बैल की विल हेने की ब्राह्म है, किन्तु यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार के गी और बेल की किस देवता की बिल चढ़ानी चाहिये ? इस प्रकार 'विष्णु' की बिल देनी हो तो एक बौना बैल जुनना चाहिये। बुत्र के नाशक 'इन्द्र' की बिल देनी हो तो ऐगा बैल चाहिये कि जिसके भींग लटकते हों और जिसके माथे पर टीका हो। 'प्रणु' के लिये काली गी, 'क्ट्र' के लिये लाल गी, और इसी प्रकार। तैं। तीय ब्राह्मण पंचरारवीय सेवा नाम के एक यह का वर्णन करता है,

क्ष धर्म-शास्त्र विचार (स्राठा)

जिसकी सबसे अधिक महत्व की बात यह थी कि उसमें पाँच वर्ष की आयु के सत्रह क्वहीन बौने बेल और उतने ही तीन-वर्ष की आयु के बौने बछड़े मारे जाते थे।

श्रौर त्रापस्तम्ब-धर्मसूत्र के विरुद्ध निम्न-लिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं।

पहले तो उसी सृत्र में उसके विरुद्ध कथन मिलता है। सूत्र में लिखा है—

''गौ और बैल 'पवित्र' हैं। इस लिये उन्हें खाना चाहिये।"

दूसरी बात गृह्य-सृत्र में दी गई मधुपर्क बनाने की विधि है, आर्यों में विशेष श्रातिथियों के स्वागत की रिति एक निश्चित प्रथा बन गई थी। जो सर्वश्रेष्ठ चीज किलाई जाती थी हसे मधुपर्क कहते थे। कई गृह्य-सृत्रों में मधुपर्क के बारे में विस्तृत सृचनायें हैं। गृह्य-सृत्रों के श्रनुसार छः जनों का श्रिषकार है कि उन्हें मथुपर्क दिया जाय—(१) श्रात्विज अर्थात् यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण्, (२) श्राचार्य्य, (३) दुलहा, (४) राजा, (४) स्नातक, अर्थात् गुरुकुल की शिचा-समाप्त विद्यार्थी तथा (६) ऐसा कोई भी श्रादमी जो श्रातिथिय का प्रिय हो। कोई कोई इस सूची में श्रातिथि को भी सम्मिलित करते हैं। श्रात्विज्ञ, राजा श्रोर श्राचार्य्य के श्रातिथि को भी सम्मिलत करते हैं। श्रात्विज्ञ, राजा श्रोर श्राचार्य्य के श्रातिश्चित राजा श्रोर श्राचार्य को उनके श्रागमन पर हर बार देना होता था।

यह मध्यक किस चीज का बनता था ? जिन चीजों से यह मध्यम बनता था, उनके बारे में मतभेद है। आरवलायन-गृह्यसूत्र और आपस्तम्ब-गृह्यसूत्र राहद और दही अथवा धी और दही मिलाने की बात कहते हैं। पाराशय गृह्य सृत्र के समान दूसरे तृत्रधन्थों के अनुसार दही, शहद तथा सबरान—तीत चीजों के मेल से बनना चाहिये। आपस्तम्ब गृह्यगृत्र ने प्सरों के इस मत का भी उल्लेख किया है कि ये तीनों चीजों मिलाई जा सकती हैं। अथवा इन तानों के साथ मुना हुआ जी और बाजरा मिलाकर पाँच

चीर्जं भी मिलाई जा सकती हैं। हिरएय-गृग्न-सूत्र दही, राहर, घी, पानी और श्रम इन पाँच चीजों में से किन्हीं तीन को मिलाने की छट्टी देता है। कौशिक सूत्र में ६ प्रकार की मिलावटों का उल्लेख है-नाह्य (शहद और दही), ऐन्द्र (दृध में चावल), सौन्य (तही और धी), पोष्ण (धी श्रीर मन्था हुत्रा दही ), सारस्वत (द्ध श्रीर धी), मौसल (सुरा श्रीर घी - इसका उपयोग सौत्रामणी और राजसूय यझ में ही होता था ) परि-बाजक (सरसों का तेल और उसकी खली )। माधवगृहसूत्र का कहना कि वेद की आज़ा है कि मधपर्क विना मांस के नहीं होना चाहिये; इसलिये यदि गौ को छोड दिया जाय तो बकरी का मांस अथवा पायस (खोर) की बिल दी जा सकती है। हिरएयगृश्च-सूत्र का कहना हैं कि दूसरे मांस की ही बलि देनी चाहिये। बौधायन गृद्ध-सूत्र का कहना है कि गौ की यदि छोड़ दिया जाय तो एक बकरी के अधवा एक मेहें के गांस की चिंत देनी चाहिये; या और कोई जङ्गली मांस (हिरण आदि का)। फिना मांस के मधुपर्क हो ही नहीं सकता। यदि कोई मांस की विश्व निके सहता हो ली RETURNED ON CONTRACTION वह धान्य पका ले।

इस प्रकार मधुपके में मांस विशेष रूप से गी-मांस एक आवश्यक

अतिथि के लिये गो-हत्या की बात इतनी सामान्य हो गई, थी कि 'अतिथि' का नाम ही 'गोझ' पड़ गया था अर्थात गौ की इत्या करने वाला। इस इत्या से बचने के लिये आरवलायन-गृग्ध-सूत्र का सुमाल है कि अतिथि के आगमन पर गौ को छोड़ देना चाहिये जिससे गौ की हत्या भी ना हो और 'आतिथ्य' के नियम का भी भंग न हो।

तीसरे आपस्तन्व धर्म-सूत्र के कथन के विरोधीपन के रूप में मृतक वेह के संस्कार का उल्लेख किया जा सकता है। सूत्र का कहना है—

१, उसे तब निन्निलिखित यज्ञ सीयन मृतक शरीर पर रखने चाहिये।

- २. दायें हाथ में गुह नाम का चन्मच।
- ३, बार्ये हाथ में उपमृत नाम का दृसरा चम्मच।
- ४, दायीं खोर 'सम्य' नाम की लड़की का याज्ञिक खड़ा, वायीं खोर भग्निहोत्रा हवनी।
- ४. छाती पर धुवा (स्रुवा वड़ा) सिर पर तश्तरियाँ। दाँती पर पत्थर।
  - ६, उसकी नाक के दोनों त्रोर दो खुवा।
  - ७, यदि स्तुवा एक ही हो तो उसी के दो दुकड़े कर दिये जायें।
- महाण की याहिक भोजन-सामग्री रखी जाती थी।
  - ध यदि प्रसित्रहरण एक ही हो तो उती के दो दुकड़े कर दिये जायें।
  - १० पेट पर पत्री नामक बरतन ।
- ११ वह चषक अथवा प्याला जिस में याशिक भोजन-सामधी का हिस्सा रखा जाता है।
  - १२ गुप्तांगों पर सम्य नाम की लाठी।
  - १३, जांघों पर दो जलती हुई लक्कियाँ।
  - १४. टांगों पर चूना और पत्थर।
  - १४, पाँवों पर दो टोकरियाँ।
  - १६, यदि एक ही ठोकरी हो तो उसी के दो हिस्से करके।
  - १७ जो खोखती चीजें हैं उनमें घृत छिड़क कर उन्हें भरा जाता है। १८ मृत व्यक्ति के पुत्र को चक्की का नीचे और ऊपर का पाट उठाना
- चाहिये।
  - १६ ताँबे , लोहे तथा मिट्टी के सामान।
- २०, मादा पशु के पेट की फिल्ली निकाल कर ऋक् वेद का यह मन्त्र कि अ 'उस बाजू पर जो तेरी खाग से रज्ञा करेगा और जो गौ से प्राप्त होता है' पढ़ते हुए उस द्वारा मृत व्यक्ति का सिर और मुख ढांप देना चाहिसे।

- २१. पशु के अराज-कोष निकाल कर मृत-व्यक्ति के हाथों में रख दे। साथ में यह मन्त्र पढ़े—शमी के दोनों पुत्रों दोनों कुत्तों से बचे, दाहिने हाथ में दाहिना अराज-कोष, बायें में बायाँ।
  - २२. मृत-व्यक्ति के हृद्य पर वह पशुओं का हृद्य रखता है।
- २३. कुछ श्राचार्यी के मतानुसार श्राटे या चावल की दो मुद्धियाँ भी।
- २४. कुछ श्राचार्यों के मतानुसार यह तभी जब श्राप्ट-कोष प्राप्य न हों।
- २४. पशु के अंग अंग का बटवारा करके और उनको मृत-व्यक्ति के उन्हीं अंगों पर रख कर और उसे उसके चमड़े से ढक कर वह यह मन्त्र पढ़ता है कि 'हे अग्नि! जब प्रणीता जल आगे ले जाया गया हैतो इस चवक को मत उलट।'
- २६. अपना वायाँ घुटना भुका कर उसे दिल्ला अग्नि में 'अग्नये स्वाहा, कामाय स्वाहा, लोकाय स्वाहा, अनुमतये स्वाहा' कह कर आहुति डालनी चाहिए।
- २७. मृत-व्यक्ति की छाती पर एक पाँचवी आहुति दी जानी चाहिये। साथ में यह मन्त्र—'निश्चय से इससे हजारों का जन्म हुआ है। अब वह इसमें से पैदा हों। स्वर्ग के लिये स्वाहा।'

ऊपर के आरवलायन गृह्य-सूत्र के उद्धरण से यह स्पष्ट है कि प्राचीन हिन्दी आर्थों में जब कोई आदमी मरता था तो एक पर्यु की बलि दी जाती थी और उस पशु का अंग-प्रत्यंग मृत-व्यक्ति के अंग-प्रत्यंग पर रखकर ही उसे जलाया जाता था।

गो-इत्या तथा गो-भांसाहार के बारे में प्रभागों की यह अवस्था है। इनमें से कीन मा पद्म सत्य माना आय? यथार्थ वात यह माल्म देनी है कि शतपथ बादाण और आपस्तरव धर्म-सूत्र के ऐसे लेख जो हिन्दुओं को गो-हत्या तथा गो-सांसाहार का विरोधी बताते हैं केवल अत्यधिक गो-हत्या तथा गो मांसाहार के विरुद्ध की गई प्ररेणायें हैं। वे गो-हत्या का निषेध नहीं करते हैं। वास्तव में इन प्ररेणाओं से यही सिद्ध होता है कि उस समय गो-हत्या तथा गो-मांसाहार एक सामान्य वात हो गई थी। इन प्ररेणाओं के वावजूद गो-हत्या तथा गो-मांसाहार जारी रहा। यह उपदेश प्रायः व्यर्थ ही जाते थे, यह आयों के महान् ऋषि याझवल्क्य के आचरण से सिद्ध होता है। शतपथ बाह्मण से जो प्रथम अनुच्छेद उपर उद्धृत किया है, वह वास्तव में याझवल्क्य को ही सम्बोधन करके कहा गया था। याझ-वल्क्य ने क्या उत्तर दिया? उस उपदेश को सुनकर याझवल्क्य बोला

. ( भी तो इसे खाता हूँ, यदि यह कोमल हो।")

एक समय हिन्दू गो-हत्या करते रहे हैं और गो-मांसाहार भी करते रहे हैं—यह बात बौद्ध सृत्रों में दिये गये यज्ञों के वर्णन से बहुत अच्छी तरह िक्क होती है। बौद्ध-सृत्रों का समय वेदों और ब्राह्मण-प्रन्थों के बहुत बाद का है। जिस परिमाण में गौद्यों और अन्य पशुओं की हत्या होती थी वह भयान्त है। ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर जो हत्यायें की हैं, उनका लेखा-जोखा सम्भव नहीं है। हाँ, इस कसाईपन का कुछ अन्दाजा बौद्ध वाङ रमय के कुछ उद्धरणों से लग सकता है। उदाहरण के तौर पर हम धूटदन्त सूत्र का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें बद्ध ने कूटदन्त ब्राह्मण को पशु-हत्या न करने का उपदेश दिया है। बुद्ध यद्यपि व्यक्त य की भाषा न बोल रहे हैं, तो भी उनके कथन से वैदिक युग कर्मकाएड का एक अच्छा चित्र उपस्थित होता है। उनका कहना है—

"और आगे, हे बाह्यण, उस यहा में न बैल मारे गये, न बकरियाँ, न सुगें, न मोटे सूअर और न कोई और प्राणी ही मृत्यु के घाट उतारे गये। खम्भों के लिये कोई पुल भी नहीं काटे गये। यहा-मण्डप के गिर्द लापेटने के लियं वर्भ-वास भी नहीं दीली गई। और उसमें जो दास या दूसरे फर्मकर ये बे भी न मार से, न भय से काम करते थे और न काम करते, सभय उनके चेहरों मे ऑस् ही इलते थे।" दूसरी श्रोर कृटदन्त बुद्ध, धर्म श्रीर संघ की शरण जान का सीमाग्य मिलने के लिये बुद्ध के प्रति श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए, इस प्रकार के यज्ञों में जो भयानक पशु-बलि दी जाती है उसका कुछ हाल बताता है। उसका कहना है—

/ 'मैं बुद्ध, धर्म, संघ की शरण महण करता हूँ। आज से भन्ते! यावज्जीवन मुफ्ते त्रिशरण-प्राप्त उपासक जानें। मैं स्त्रयं, हे गौतम, अब सात सौ वृषभ, सात सौ तरुण बेल, सात सौ वछड़े, सात सौ वकरियाँ और सात सौ भेड़ों को मुक्त करता हूँ। वे घास खायें, ठएडा पानी पीयें और ठएडी र हवाओं का आनन्द लें।'

संयुक्त निकाय में कोशल-नरेश प्रसेनजित् द्वारा किये गये एक यज्ञ का वर्णन दिया है। यह लिखा है कि पाँच सौ वृषम, पाँच सौ वछड़े, और बहुत से तरुण बैल, बकरियाँ और मेहें यज्ञ में बिल देने के लिये यूप-स्तम्भ तक ले जाये गये।

ऐसो सान्नी रहने पर किसी को भी इस बारे में सन्देह नहीं हो। सकता कि एक समय था जब हिन्दू —चाहे ब्राडाण हों, चाहे अग्राडाण हों.— न केवल मांसाहारी थे; किन्तु गो-मांसाहारी भी थे।

### अ-त्राह्मणों ने गोमांस खाना नयों छोड़ दिया ?

हिन्दुओं की भिन्न-भिन्न जातियों अथवा वर्गों के खान-पान के अभ्यास वैसे ही स्थिर और जड़ीभूत हो गये हैं जैसे उनके और अनेक रीति-रिवाज । जिस प्रकार हम रीति-रिवाजों के आधार पर हिन्दुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं, उसी प्रकार उनके खान-पान के अभ्यास के आधार पर । जिस प्रकार साम्प्रदायिक दृष्टि से हिन्दू या रीव होते हैं या वैष्णव, उसी प्रकार वे या मांसाहारी होते हैं या शाकाहारी ।

साधारणतः मांसाहारी और शाकाहारी का यह वर्गीकरण पर्याप्त हो सकता है। लेकिन यह मानना होगा कि यह पूरा २ ठीक वर्गीकरण नहीं है। अधिक विस्तृत वर्गीकरण के लिये हमें मांसाहारी वर्ग को दो हिस्सों में बाँटना होगा—(१) जो मांस खाते हैं, किन्तु गो-मांस नहीं खाते, (२) जो गो-मांस भी खाते हैं। दूसरे शब्दों में खान-पान को लेकर हिन्दू समाज के तीन हिस्से होंगे—(१) जो शाकाहारी हैं, (२) जो मांसाहारी हैं किन्तु गो-मांस नहीं खाते, (३) जो गोमांस भी खा लेते हैं। इसी वर्गीकरण से मेल खाता हुआ हिन्दू समाज का विविध वर्गीकरण है—(१) ब्राह्मण, (२) अब्राह्मण, (३) अञ्चत । यद्यपि यह वर्गीकरण हिन्दू समाज के चातुर्वर्ण्य के साथ मेल नहीं खाता तो भी उसका वस्तु-स्थित के साथ पूरा मेल बैठता है। क्योंकि ब्राह्मणों में ही एक वर्ग है जो शाकाहारी है, और अब्राह्मणों में ही वह वर्ग है जो मांस खाता है, किन्तु गो-मांस नहीं खाता तथा अञ्चतों में ही गोमांस भी खाने वाला वर्ग है।

यह त्रिविध वर्गी-करण सारपूर्ण है श्रीर इसका वस्तु-स्थिति से मेल .है। कोई भी यदि इस वर्गीकरण पर ध्यान से विचार करेगा तो श्रवाहाणों की स्थिति उसका ध्यान विशेष क्ष से आकृष्ट करेगी ही। शाकाहारी होना समम में आता है। मांसाहारी होना समम में आता है। लेकिन यह बात समम में आनी कठिन है कि एक मांसाहारी केवल एक प्रकार के मांस—गो-मांस—के खाने के विरुद्ध क्यों आपत्ति करे ? यह एक गुत्थी है जिसे सुलभाने की आवश्यकता है। अ-बाह्मणों ने गो-मांसाहार क्यों छोड़ दिया ? इस मतलब के लिये इस विषय के कानूनों का अध्ययन आवश्यक है। तरसम्बन्धी कानून या तो अशोक-कानून में होगा या मनु-कानून में।

(२)

हम अशोक से ही आरंभ करते हैं। अशोक के वे लेख-जिनका इस विषय से संबन्ध है-तीन हैं। शिला-लेख संख्या १ स्तम्भ-लेख संख्या २ और ४। शिला-लेख संख्या १ इस प्रकार है %—

"यह धर्म-लेख देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने लिखवाया है। यहाँ (इस राज्य में वा राजधानी में ) किसी जीव को मारकर होम न किया जाय और 'समाज' + न किया जाय; क्योंकि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा 'समाज' में बहुत दोष देखते हैं। तथापि एक प्रकार के ऐसे समाज हैं जिन्हें देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा पसन्द करते हैं। पहले देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन कई सहस्त्र जीव सूप (शोरवा) बनाने के लिये मारे जाते थे, पर अब से जबकि यह धर्म-लेख

<sup>&</sup>amp; [ इयं घंमलिपी देवानं नियेन पियदिसना राजा के खायिता [:] इध न किंचि जीनं छारिमत्वा प्रजूहितत्वं न च समाजो कतथवो बहुकं हि दोसं समाजं हि पसित देवानं पियो नियदित राजा। छास्ति पितु एकचा समाजा काष्ट्रमता देवानं पियस पियरितनो राजो, पुरा महानसं हि देवानं निय पियदिसनो राजो छानुदिसं बहूनि प्राणास्त्रतसहस्रानि छारिभसु स्पाथाय, से छाज यदा छायं घंमलिनी लिखिता ती एवं प्राणा छारभरे स्पाथाय हो मोरा एको मगो, सोपि मगो न खुवो एते पि त्री प्राणा

<sup>+</sup> एक प्रकार का उत्सव जिसमें खेला-कूद, नाचना-गाना, (मांछ) खाना, (सुरा) वीना ब्रादि की ही प्रधानवा रहती थी।

लिखा जा रहा है केवल तीन ही जीव मारे जाते हैं ( अर्थात् ) दो मोर आर एक मृग । पर मृग का मारा जाना नियत नहीं । यह तोनों प्राणी भी भिक्य में न मारे जायंगे।"

स्तंभ-लेख संख्या २ इम प्रकार है 🕸 —

"देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं—धर्म (करना) श्रम्य है। पर धर्म कया है ? चित्त-क्रजेश की न्यूनता, बहुत तो श्रम कर्म, द्या, दान, एत्य और शोच (पित्रता) का पालन करना। ज्ञान-दान भी मैंने बहुत प्रकार से दिया। दोपायों, चौपायों, पित्रयों तथा जलचरों के प्रिति मेंने बहुत अनुमह किया। मैंने उन्हें प्राण-दिल्णा दी तथा और भी अनंक प्रकार के उपकार किये। यह लेख मैंने इसलिये लिखवाया कि लोग इसके अनुसार आचरण करें और यह चिरस्थाया रहे। जो इसके अनुसार चलेगा वह सुकृत करेगा।"

स्तम्भ-लेख संख्या ४ इस प्रकार है + —

"देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं:—राज्याभिषेक के १६ वर्ष बाद मैंने इन प्राणियों का वध करना मना कर दिया है। यथा सुगा, मैना, अरुण, चकोर, हंस, नान्दी मुख, गेलाट, जतुका (चमगोदड़), अम्बाकर्पालका, दुडि (कछुर्चा), बेहड्डी की मछली, बंद वेयक (जीवं-जीवक), गंगापुपुटक, संकुजगरस्य, कछुआ, साही, पर्णशश, बारहर्तिहा,

क्ष [ देवान निय नियरित लाजा हेवं द्याह—धंमे सारू कियं च धमे ति द्यातिनयं बहुक्यानं दया दानं सबे सोचये, चहुदाने पि में बहुविधे दिनं तुपद चतुन सु परिवालिचलेसु जिविधे में द्यात्माह करे द्यातान दासिनायं द्यांनिति प च में बहूनि क्यातान कराने एलाय में द्याता ह्यं धमिलिति लिखायिता हेव द्यानुपरिप्तंतु चिल नितिया च होत्तीति, ये च हेवं संविटिपजीसित से सुकट कहती ति।]

में में दिवानं निये नियदित लाजा हेवं द्याह—सदु बीसित वस द्यानिति में हमानि जालिन द्यवधियान करानि से यथा सुके सिलिका द्यात्नी चकवाकं हसे नंदीसित्ते, मौलिही, जनक्षा, द्यांनाकपीलिका, दंडी, द्याहिकमस्ते, वेदवेयके, गंगापुपुरके, संकुलमस्ते, कपरस्यके, पंनससे सिमले संडके द्योकिंगि लिसते सेतकपोते गामकपौते

. साँड, श्रोकपिएड. मृग, सफेद कबृतर, गाँव के कबृतर श्रीर सब तरह के वे सब चौपाये जो न तो किसी प्रकार उपभोग में श्राते हैं श्रीर न खाये

जाते हैं। गामित या दृव पितानों हुई वकरी, भेड़ा श्रोर सुश्री तथा इनके बच्चों को जो छः महाने तक के हां, न मारता चाहिंदे। मुना को विवया न करना चाहिये। जोवित प्राणियों के साथ भूती को न जलाना चाहिये। श्रान्य करने के लिये या प्राणियों की हिंसा वरने के लिये दन में श्राण न लगानी चाहिये। एक जोव को मार कर दूतरे जोव को न विलाना चाहिये। प्रति चार-चार महीने की तीन ऋषुश्रों को तोन पूर्णमासी के दिन 'पीष' मास की पूर्णमासी के दिन, चतुर्दशी, श्रमावस्या श्रीर प्रतिपदा के दिन तथा प्रत्येक उपवान के दिन मञ्जली न मारना चाहिये श्रीर न वेचना चाहिये। इन सब दिनों में हाथियों के बन में तथा तालावों में कोई भी दूसरे प्रकार के प्राणी न मारे जाने चाहियें। प्रत्येक पत्त की श्रष्टमी, चतुर्दशी, श्रमावस्या वा पूर्णिमा तथा पुष्य श्रीर पुनर्वमुनच्चत्र के दिन, श्रीर श्रत्येक चार-चार महाने के त्याहारों के हिन बेज का न दागना चाहिये तथा वकरा, भेड़ा, सुश्रर श्रीर इती तरह के दूसरे प्राणियों का, जो दक्षों जाते हैं, न दागना चाहिये। पुष्प श्रीर पुनर्वमुनच्चत्र के दिन, प्रत्येक चातुनास्य का पूर्णिमा की हिन श्रीर प्रत्येक चातुमांस्य के सुन्त पत्ते में घोड़े श्रीर बेल का न दागना चाहिये। पुष्प श्रीर बेल का न दागना चाहिये। पुष्प श्रीर बेल का न दागना चाहिये। पुष्प श्रीर बेल का न दागना वाहिये। पुष्प श्रीर बेल का न दागना चाहिये। वाहे श्रीर बेल का न दागना चाहिये। वाहे श्रीर बेल का न दागना चाहिये। वाहे श्रीर बेल का न वाहे श्रीर बेल का न

सने चर्रार य परिनाम नो एति न च खादेशित एडका चा स्कृती चा मामिनी व पयनीना वा अम्बिन नाके नि च काले आन्नातिके वाच हुन्दे नो कर बने; तुन सजीवे मी भागितिको; दावे अनुदाये दा विश्विष वा नो भागि किये, की न जावे नी पुतित वये तीसु चारुमासीसु तिसार्य पुनमातियं निनि दिवसाने चातु हुई पनउस परिन्दाने धुनाये चा अनुवीसथं मछे अवध्ये नीमि विकेतिकों, एता न चेव दिवर नि नामवनि केवट-मोगसि यानि अनानि पि जीवनिकायानि नो इंतिविपान अदमी परवाये चानुद्वाये पनउसाय तिसाय पुनावसुने वीसु चातुं मासीमु सुदिवसाये गोने नो नीस खतिन्ये, अनके एडके एकते एवापि अने नीसिबयित ना नीसिबियिये, तिसाये पुनावसुने चातुं मासिये चातुं मासि परवापे अस्वसा गोनसा सस्तने नी करविषे, यात्र सहवीसत्त वस अभिसितन मे एताये अंतिस्वापे धनवीसति बन्धनमोखानि कानि। दागना चाहिये। राज्याभिपोक के बाद २६ वर्ष के अन्दर मैंने २४ बार कारागार से लोगों की मुक्त किया है।"

यहाँ तक अशोक कानून की बात रही।

#### (3)

अब हम मनु की ओर ध्यान दें। उसके कानूनों में मांसाहार के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था है—

> क्रन्यादाञ्ज्ञकुनान्सर्वांस्तथा प्रामनिवासिनः । स्थानिर्दिष्टांश्चैकशफांष्टिहिमं च विवर्जयेत् ॥ ४-११ ॥

[ कच्चे मांस खाने वाले (गिद्ध आदि) और गाँव घर में रहने बाले (कबृतर आदि) पद्मी का मांस न खाय। जिनके नाम को निर्देश न किया गया हो ऐसे एक खुर वाले घोड़े और गधं आदि भी अभद्य हैं। टिटीहरी पद्मी का मांस भी वर्जित है।]

> कलबिङ्कं प्लवं हंसं चक्रार्ह्वं ग्रामकुक्कुटम्। सारसं रज्जुवालं च दात्यूहं शुकसारिके ॥ ४-१२॥

[चटक (गौरैया), पपीहा, हंस, चकवा, गाम-कृक्कुट (सुगी), बत्तक, रज्जुवल, जलकाक, सुग्गा और मेना, इन पितयों का मांस न खाये॥ ४-१२॥]

> प्रतुदाञ्जालपादांश्च कोयष्टिनखविष्किरान्। निमञ्जतश्च मत्स्यादान्शोनं वल्ल्स्मेव च ॥ ४-१३॥

[कठफोड़ा और जिनके चंगुल िक्ति से जुड़े हों वे जल मुर्गा, नख से विदीर्ण कर खाने वालों (बाज अदि) और पानी में डूब कर मछली खाने वाला पत्ती, वधस्थान का मांस और सूचा मांस वर्जित हैं॥ ४-१३॥]

वकं चैव बलाकां च काकोलं खञ्जरीटकम्।

मत्स्यादान्त्रिब वराहांश्च मत्त्यानेव च सर्वशः ॥ ४-१४॥ [बगुला, बलाका, द्रोगणकाक, खञ्जन, मछली खाने वाले जलजीव (मगर त्रादि), प्राम्य शुक्तर और सब प्रकार की मछलियां न खाय॥४-१४॥] यो यस्य मांसमभाति स तन्मांसाद उच्यते । मत्स्यादः सर्वमांसादस्तम्मान्मतस्यान्विवर्जयेत् ॥ ४-१४॥

[जो जिसका मांस खाता है, वह उसका मांस खाने वाला कहलाता है। जो मछली खाता है वह सब मांसों का खाने वाला है, इस लिये मछली न खाये॥ ४-१४॥]

पाठीनरोहितावाद्यो नियुक्तो हव्यकव्ययोः।
राजीवाः तिहतुरहारच सराल्कारचैव सर्वशः॥ ४-३६॥
[पाठीन (तुन्त्रारी) और रोहित (रोहू) मञ्जली हव्य-कव्य के लिये
अशस्त कही गई है। राजीव, सिंहतुरह और चोयरे वाली सब मञ्जलियाँ
खाद्य हैं॥ ४-१६॥]

न भक्तयेदेकचरानज्ञातांश्च मृगद्विजान्। भक्तयेव्यपि समुद्दिष्टान्सर्वान्पञ्चनखांस्तथा॥ ४-१७॥

[अकेले चलने और रहने वाले सर्पादि जीवों को, भस्यों में कहे गये वे पशु-पत्ती जो परिचित न हों उन्हें और पक्क नख वाले वानरादि श्रामियों को न खाये ।। ४-१७ ।। ]

> रवाविषं शल्यकं गोधां खङ्गकूर्मशशांस्तथा । भदयान्पञ्चनखेण्वाहुरनुष्ट्रांश्चैकतोदतः ॥ ५–१८ ॥

[पद्मनिखयों में सेघ, साही, गोह, गैंड़ा, कछुत्रा श्रौर खरहा तथा एक श्रोर दांत वाले पशुश्रों में ऊँट को छोड़ कर बकरे श्रादि भस्य हैं, ऐसा कहा है।। ४-१८। ]

#### (8)

पशुष्ठों की हत्या के बारे में श्रशोक श्रौर मनु के जो कानून हैं—वे बहां श्रा गये। निस्सन्देह हमारा विषय मुख्य रूप से गो-हत्या है। श्रशोक के कानून की परी ज्ञा करने पर प्रश्न उठता है कि क्या गो-हत्या निषिद्ध उहराई थी ? इस बारे में मत-भेद प्रतीत होता है। प्री० विन्सट स्मिथ का

मत है कि अशोक ने गो-हत्या का निषेध नहीं किया था। अशोक के कानूनों पर टिप्पणी करते हुये इस बारे में प्रो० स्मिथ कहते हैं। अ---

"यह बात प्यान देने की है कि अशोक के कानूनों में गी-हत्या का निषेध नहीं है, जो ऐसा लगता है कि गैर-कानूनी नहीं बनी थी।"

प्रो० राधाकुमुद मुकर्जी प्रो० स्मिथ से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि अशोक ने गो-हत्या अवश्य वन्त कर दी थी। प्रो० मुकर्जी का आधार स्तम्भ-लेख संख्या ४ का वह हत्या से दूर का उद्धरण है जो सभी चौपायों पर लागू था। उनका तर्क है कि इस तरह गो को हत्या से खूट मिल गई थी। स्तम्भ-लेख में जो कुछ कहा गया है उसका यह ठीक अर्थ नहीं है। स्तम्भ-लेख में जो कथन है वह विशेषता लिये हुये हैं। यह सभी चौपायों पर लागू नहीं होता। ये केवल उन चौपायों पर लागू होता है जो 'न तो किसी प्रकार उपयोग में आते हैं, ने खाये जाते हैं।' गो को हम ऐसा चौपाया नहीं कह सकते जो 'न तो किसी प्रकार काम में आता हो और न खाया ही जाता हो।' ऐसा लगता है कि ग्रो० स्मिथ का यह कथन ठीक है कि अशोक ने गो-वध वन्द नहीं किया था। प्रो० मुकर्जी यह कहकर इस कठिनाई से वच निकलने का प्रयत्न करते हैं कि अशोक के समय गो-गांस नहीं खाया जाता था, और इसलिये उसकी निषेधात्मक आज्ञा गौ पर भी लागू होती है। उनका कथन एकदम बेहुदा है, क्योंकि गौ ऐसा पशु है जिसे सभी वर्ग के लोग खाते ही थे।

प्रो० मुकर्जी की तरह अशोक के स्तम्भ-लेख के साथ खींचा-तानी करके यह अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं कि उसने गो-हत्या कानून से बन्द कर दी थी, मानो ऐसा करना उसका विशेष कर्तव्य था। अशोक का गौ से किसी तरह का कोई खास सरोकार नहीं था, और न यह वह अपना कोई खास कर्तव्य ही सममता था कि गौ को हत्या से वसाये। अशोक प्राणी मात्र पर-चाहे मनुष्य हों, चाहे पशु हों—दया दिखाना.

क्ष श्रशांक (पृ० ५८)

चाहता था। उसे अपना यह कर्तव्य माल्म दिया कि जहाँ जहाँ अनावरयक रूप से पशु-हत्या होती हो; वहाँ वहाँ सब जगह बन्द करते। यही कारण है कि उसने क्यों यज्ञों के लिये पशु-वध का निपेध किया। यह उसे अनावरयक लगा। उसने उन पशुओं का भी निपेध ठहराया जो किसी उपयोग में नहीं आते अथवा जो खाये नहीं जाते। ऐसे पशुओं का निर्यंक वध वास्तव में अनुचित ठहरता। अशोक ने विशेष रूप से गो-वध के विरुद्ध कोई कान्न नहीं बनाया। यदि हम बौद्ध हिन्द-कोण समक्ष लें तो इस बात को लेकर अशोक पर कोई दोपारोपण नहीं किया जा सकता।

जब हम मनु को लेते हैं तो उसने भी गो-हत्या के विकद्ध कोई कानून नहीं बनाया उसने तो विशेष अवसरों पर गो-मांसाहार अनिवार्अ ठहराया है।

तो अबाहाणों ने गो-मांसाहार क्यों छोड़ दिया ? उनके इस 'त्याग' का कोई कारण—जो ऊपर ही दिखाई दे जाय—नहीं मालूम देता । लेकिन इसका कोई न कोई कारण होना ही चाहिये। जो कारण मुमे स्फता है वह यह है कि अबाहाणों ने बाहाणों का अनुकरण करने के प्रयत्न में गो-मांस खाना छोड़ा, यह एक नया सुमाव हो मकता है; किन्तु यह कोई असम्भव सुमाव नहीं। श्री जवरील तार्दे नाम के फ्रांसीसी लेखक ने संस्कृति के बारे में लिखा है कि वह किसी निम्न-स्तर के वर्ग-विशेष में अपने से ऊँचे स्तर के वर्ग की संस्कृति की नकल करने से फेलती है। यह नकल करना इतने धीरे धीरे होता है और यह मशीन की तरह अपना काम इस तरह करता है जैसे कोई भी प्राकृतिक नियम।। जबरील तार्दे ने नकल करने के नियमों की चर्चा की है। उनमें से एक यह है कि नीचे के वर्ग के लोग सदैव अपर के वर्ग के लोगों की नकल करते है। यह एक ऐसी सामान्य जानकारी की बात है कि शायद ही कोई आदमी इसकी यथार्थता को अख्वीकार करे।

अवाहाणों में जो गो-पूजा का भाव उदय हुआ और उन्होंने जो

गो-मांस खाना छोड़ दिया, वह इसमें तिन सन्देह नहीं— अपने ऊँचे से दर्जे के ब्राह्मणों की नकल करने के प्रयत्न का ही परिणाम है। यह भी मत्य है कि ब्राह्मणों द्वारा गो-पूजा के पन्न में बहुत प्रचार काये किया गया है। गायत्री-पुराण इस प्रचार कार्य का एक नमूना है। लेकिन मूलतः यह नकल करने के प्राकृतिक नियम का ही परिणाम है। हाँ, अब इससे एक दूसरा प्रश्न उठता है— ब्राह्मणों ने गो-मांस क्यों छोड़ा १

#### बाह्यण शाकाहारी क्यों वन गये ?

यह स्पष्ट है कि अ-प्राह्मणों में एक क्रान्ति हुई। गोमांसाहार छोड़ देना एक क्रान्ति ही थी। लेकिन यदि अ-प्राह्मणों में एक क्रान्ति हुई तो श्राह्मणों में डवल क्रान्ति हुई। उन्होंने गोमांस खाना छोड़ा, यह एक क्रान्ति हुई। मांसाहार सर्वथा त्याग कर शाकाहारी वन जाना दूसरी क्रान्ति है।

इसमें तनिक सन्देह नहीं कि यह एक क्रान्ति थी। क्योंकि जैसा पूर्व के परिच्छेदों में दिखाया गया है। एक समय था जब ब्राह्मण सबसे बड़े <u>्रिगोमांसाहारी थे। यद्यपि अन्नाह्मण लोग थी गो-गांस ला तेते थे, किन्छ</u> उनको यह रोज-रोज सुलभ नहीं हो सकता था। गौ एक मृत्यवान् पशु था और अन्त्राह्मण लोग केवल भोजन के लिये गो-हत्या करें यह उनके लिये बहुत कठिन था। वह स्नास-स्नास समयों पर ही ऐसा कर सकता था जब या तो उसे उसका धार्मिक कर्तव्य या किसी देवता को प्रसन्न करने का व्यक्तिगत स्वार्थ उसे मजबूर करता था। लेकिन ब्राह्मण की बात दूसरी थी। वह पुरोहित था। कर्म-काएड के उस युग में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब किसी न किसी यज्ञ के निमित्त गो-वध न होता हो ऋौर जिसमें कोई न कोई अबाह्यण किसी न किसी ब्राह्मण को न बुलाता हो। बाहाए के लिये हर दिन गोमांसाहार का दिन था। इस विये बाहागा सबसे वडे भोमांसाहारा थे। ब्रह्मखों का यह धर्म के नाम पर निरमसध पश्चणी की हत्या के आयोजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। वह बड़े ठाट-बाट के साथ होता था और श्रपनी गी-मांस-लिप्सा के छिपाये रखने के लिये उसे 'रहस्य-एर्फा' बनाने का प्रयक्त किया जाता था। इस रहस्यमय

ठाठ-वाठ की कछ जानकारी पशु-हत्या के सम्बन्ध में एतरेय ब्राह्मणमें जो कुछ सूचनाएँ दी गई हैं, उनसे हो सकती है।

पशु की हत्या से पहले वे-हिसाब लम्बे छौर विविध मन्त्रों के साथ प्रारम्भिक-मंस्कार किया जाता था। यज्ञ की सुख्य-सुख्य बातों की एक कल्पना दे देना पर्याप्त हैं। यज्ञ-स्तम्भ को ही 'यूप' कहते हैं। उसी की स्थापना से यज्ञ आरम्भ होता है। पशु की 'हत्या' से पहले पशु को इस यज्ञ-स्तम्भ से ही वाँधते हैं। 'यूप' की आवश्यकता बताने के अनन्तर ऐतरेय नाज्ञास में इसका ताल्पर्य दिया है:—

१ "यूप' एक शस्त्र हैं। इसके सिरे के आठ किनारे होने चाहियें। क्योंकि एक शस्त्र (लोहे के बल्लम) के आठ कोने होते हैं। जब भी वह उससे किसी शत्रु या विरोधी पर प्रहार करता है तो उसे मार डालता है। यह शस्त्र, जिसे अभिभूत करना हो, उसे अभिभृत कर देता है। 'यूप' एक शस्त्र है, जो शत्र के विनाश के लिये सीधा खड़ा रहता है। इससे यज्ञकर्ता का शत्रु जो (यज्ञ में) उपस्थित हो सकता है। उस 'यूप' को देखकर दु:ख को प्राप्त होता है।"

यूप के लिये लकड़ी यज्ञकर्ता के यज्ञ करने के उद्देश्य के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की चुनी जाती है। ऐतरेय ब्राह्मण का कथन है—

<sup>२</sup> 'जो स्वर्ग चाहता है उसे अपना 'यूप' खदिर की लकड़ी का बनाना चाहिये; क्योंकि देवताओं ने खदिर लकड़ी के यूप से ही दिव्य-लोक को जीता। उसी प्रकार यज्ञकर्ता खदिर की लकड़ी से बने हुये 'यूप' से दिव्यलोक को जीतता है।

्यम् या एम् उत्पन्नः संहिष्टर्शक्षः कर्नञ्गोऽष्टाधिर्ये वस्तानं स प्रहरनि द्विषते। भागवनाय वर्ध योऽन्य स्मृत्यसारमै स्तर्भवैः इति ।

याते वे यूपः स एप दिन्तो वध उद्यतिन्द्रति तरमाद्वारयेत्तर्ति यो द्वेष्टि तरपापियं भवत्तर्क्षायं यूपोऽनुष्यायं यूप इति हम् ता, इति ।

र खाद र शूर्व कुर्यत त्यर्गभागः व्यादिरेश वे सूपेन देवा: स्वर्ग लोकमजयस्त-वेर्यतप्रजनातः त्यादिरेश सूपेन स्वर्ग लोकं जयति, इति । ''जो भोजन चाहता हैं और मोटाना चाहता है, उसे अपना 'यूप' बेल (बिल्व) की लकड़ी बनाना चाहिये। बेल के पेड़ को प्रतिवर्ष फल लगते हैं। यह उर्वता का प्रतीक हैं; क्योंकि यह जड़ से शाखाओं तक (प्रतिवर्ष) आकार में बढ़ता रहता है, इसिलये यह मोटापे का प्रतीक है। जो यह जानता है और इसिलये अपना 'यूप' बेल की लकड़ी का बनाता है, उसके बच्चे और पशु मोटाते हैं।"

२ "बेल की लकड़ी से बने यूप के बारे में इतना और कहना है - जो बिल्व को बार-बार 'प्रकाश' कहता है और ऐसा जानता है, वह अपने जन में प्रकाश बन जाता है और अपने जन में सबसे श्रेष्ठ।"

भ्यान सौन्दर्भ और पिवत्र विद्या चाहता है, उसे अपना 'यूप' पलास की लकड़ी का बनाना चाहिये। क्योंकि पलास सौन्दर्भ और पिवत्र विद्या का पेड़ है। जो यह जानता है और इसलिये अपना 'यूप' पलास की लकड़ी का बनाता है। वह 'सुन्दर' हो जाता है और पिवत्र विद्या शास करता है।

"पलास की लकड़ी से बने 'यूप' के बारे में (इतना और वक्तव्य है) कि पलास सब बन्नों का गर्भ है। इसीलिये वे उस अथवा उस युन्न के

तेजर्सा ब्हावनोसी मनति यं एवं निदानालाशं यूपं कुरते, इति ।

यदेव पालाशं । सर्वेषां वा वनस्यतीयां वीनिर्यत्वलाशस्तरमात्मलाशस्यैव यलाशेनःऽऽचक्ते उगुण्य पलाशममुख्य पलाशमिति, इति ।

सर्वतः हारम वनस्पतीनां काम उपातां भवति य एवं वेद इति, ।

१ ैल्वं यूपं कुर्वीतात्राद्यकामः पृष्टिकामः समा समा वै विल्वो ग्रमीतस्तदः स्नाद्यस्य रूपमामृताच्छाग्वामिःनुनितस्तन् ग्रेः, इति ।

पुरस्ति प्रजां च पर्तु अ य एनं चिद्वान्वेल्वं गृषं कुरते, इति ।
 यदेल चैल्यां ३ विल्बं ज्योतिते वा झाचलते, इति ।
 ल्योतिः स्वेषु भवति श्रीतः स्वानां भवति य एवं वेद, इति ।

पालाशं यृगं मुनीत नेजरकामो बृहावर्चसकामरनेजो वै बृहानर्चसं वनस्पतीनां पलाशः, इति ।

पलास की बात करते हैं। जो यह जानता है। उसकी सभी इच्छायें, किसी पैड़ से भी क्यों न हों, पूरी होती हैं।"

उसके बाद 'यूप' के अभिषेक का संस्कार होता है-

दे "अध्वयु (होता से) कहता है : "हम 'यूप' का अभिषेक करते हैं। अपेक्तित मन्त्र पढ़ो।" तब होता मन्त्र पढ़ता है— "अञ्जन्ति त्वां अध्वरे …" (३, ८, १) अर्थात् "हे वृत्त ! पुरोहित दिव्य मधु (मक्खन) से तेरा स्वागत करते हैं। यदि तू यहाँ सीधा खड़ा है, अथवा यदि तू अपनी माता (पृथ्वी) पर लेटा हुआ है, तो हमें धन दे।" "दिव्य-मधु" पिघला हुआ मक्खन है (जिससे पुरोहित "यूप" का अभिषेक करते हैं। दूसरे आधे मन्त्र "हमें दें" आदि का अर्थ है "चाहे तुम खड़े हो, चाहे लेटे हो, हमें धन दे।"

(तब होतृ दोहराता है:) "जातो जायते सुदिनत्वे"" (३, ८, ४) अर्थात् "उत्पत्ति के बाद, वह (यूप) अपने जीवन के मध्यकाल में मरण-शील मनुष्यों के यज्ञ में उपयोग आता है। बुद्धिमान् लोग उसे (यूप को) सजाने में संलग्न हैं। वह देवताओं के व्याख्यान-पदु दूत की तरह अपना स्वर

े श्रञ्जमो यूपण्नुब्र्शियाहाध्ययुः, इति । श्रञ्जनित त्वामध्यरे देवयन्त इत्यन्ताह, इति । श्रध्यरे ह्योनं देवयन्तोऽज्ञन्ति, इति । बनस्पते मधुना देवयेनेत्येतद्वे मधु देव्यं यदाच्यम्, इति ।

यदूर्वितिष्ठा द्रविगोह धत्ताग्रहा क्यो मातुरस्था उपस्थ इति यदि च विद्यारि यदि च ग्रायाचे द्रविगामेवास्मासु धत्ता दत्येव तदाह, इति ।

र जातो जायते सुदिनत्वे ब्राह्ममिति, इति । जातो हो ए एतजापने, इति । समर्थं थ्रा विदये वर्ष्यमान इति धर्षयम्बंदेनेनं तत्, इति । पुनन्ति धीरा व्यापो सर्वापेति पुनन्तेमीनं तत्, इति । देनया विद्यं विद्यति साचमिति देवस्य एपैनं तस्विदेदयति, इति । ऊँचा करता है कि देवता उसे सुन सकें "वह (यूप) जात अर्थात् उत्पन्न कहलाता है, क्योंकि वह इस श्लोक के प्रथम चरण के उच्चारण से पैदा होता है। वर्धमान (शब्द से) अर्थात् बढ़ना से वे उसे (यूप को) इस अकार बढ़ाते हैं। पुनन्ति (शब्द से) अर्थात् पिवत्र करना, सजाना, वे उसे इस प्रकार पिवत्र करते हैं। "वह एक व्याख्यान-पद्ध दृत" शब्दों से वह देवताओं को यूप के अस्तित्व की सृचना देता है।

होत यहा-स्तम्भ के श्राभिषेक के संस्कार को समाप्त करता है। उस समय वह पढ़ता है:-१ "युवा सुवासाः परिवीत श्रागात्"" (३, ८, ४,) श्रश्यात् पट्टी से सजा हुश्रा युवा श्रा पहुँचा है। वह (उन सब हुनों से) जो कभी भी उत्पन्न हुए हों वढ़कर है; बुद्धिमान् पुरोहित श्रपने श्रन्तस् सु-व्यवस्थित विचारों के मन्त्र-पाठ द्वारा उसे उठाते हैं। पट्टी से सजा हुश्रा युवा जीवन दायिनी वायु (श्रात्मा) है, जो शरीर के श्रंगों द्वारा ढका है। "वह बढ़िया है" इत्यादि शब्दों से उसका श्रर्थ है कि वह (यूप) बढ़िया होता जा रहा है। (श्रिधिक श्रष्टि, सुन्दर) इस मन्त्र के बल से।

इससे श्रागे का संस्कार श्राग से यज्ञस्तम्भ की परिक्रमा करना है। इस सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राह्मण की निम्नर्लिखत सूचना है—

१ ''जब (पशु) के चारों ओर आग घुमाई जाती है तो अव्वयु होत.
से कहता है—अपना मन्त्र पाठ करो। तब होतृ अग्नि को सम्बोधित करके

श्रुवा सुवासाः परिवीत स्त्रागादित्युत्तमया परिदधाति, इति ।
 प्राणों वे युना सुवासाः गोऽपं शरीरैः परितृतः, इति ।
 स उ श्रेयान् भवति वायमान इति श्रेयान्छ्येगन्छे प एतद्भवति जायमानः, इति ।
 तं धीरासः कवय उत्रयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त इति ये वा अनुवानास्ते क्ययस्त एवैनं ततुत्त्वयन्ति, इति ।

पर्यग्नये जियाणागनुष्ठ हीत्याध्ययुं :— इति ।
 श्विनिहीना नो श्वध्यर इति सुन्यमाग्नेयं गायश्रमन्याह पर्यग्नि किमाणे स्वयैयैनं सह वत्या स्वेन च्छान्दसा समर्थति, इति ।

गायत्री छंद में रचे गये तीन मन्त्रों को पढ़ता है—"श्राम्नर् होता नो श्रम्बरें …" (४, १४, १—३) अर्थात् (१) हमारा पुरोहित, श्राम्न, एक घोड़े की तरह युमाया जा रहा है। वह देवताओं में यज्ञ का देवता है। (२) एक रथी की तरह श्राम्न यज्ञ के पास से तीन बार गुजरता है, वह देवताओं के पास आहुति ले जाता है। (३) भोजन का श्राधिष्ठाता, श्राम्न-ऋषि श्राहृति के गिर्द युमा; वह यज्ञकर्ता को धन देता है।

१ "जब (पशु) के गिर्द अग्नि लेकर घूमा जाता है तो उसे अपने देवता और अपने छन्दस के द्वारा यशस्वी बनाता है। वह एक 'घोड़े की तरह ले जाया जाता है' का अर्थ है कि वह उसे घुमाते हैं मानो वह कोई घोड़ा हो। 'एक रथी की तरह अग्नि तीन बार यज्ञ के पास से गुजरती है' का अर्थ है कि वह एक रथी की तरह (शीघ्रता से) यज्ञ के गिर्द घूमती है। वह बाजपति (भोजन-अधिष्ठाता) कहलाता है, क्योंकि वह (तरह तरह के) भोजनों का अधिष्ठाता है।"

२ अध्वयु कहता है : हे होतः ! देवताओं को आहुति देने के लिये अतिरिक्त आज्ञा दो।"

<sup>3</sup>"तब होत (विधकों को) आदेश देता है—हे दिव्य विधको !' (अपना कार्य) आरम्भ करो और तुम जो मानवीय विधक हो वह भी। इसका अर्थ है कि वह सभी विधकों को, चाहे वे देवताओं में हों, चाहे आदिसियों में आज्ञा देता है कि वे (आरम्भ करें)।"

8"वध करने के शस्त्र यहाँ लाखो, तुम लोग जो यझ के दोनों स्वामियों की खोर से यझ का आदेश दे रहे हो।

- १ याजी समारिणीयत इति दाजिनीयद होने सन्तं परिणायन्ति, इति । परिजिबिष्ट्यध्वरं यात्यमी स्थीरिवत्येण हि स्थीरिवाध्वरं परियाति, इति । परिवाजपति कविरित्येष हि वाजागां पति:, इति ।
  - २ श्रत उपप्रेष्य होतहँ व्या देवेम्य इत्याहाध्वयुः, इति ।
- ३ दैत्याः शमितार ग्रारमध्यम्य मनुष्या इत्यात, ये चैव देशानां शमितारी ये च मनुष्यागाः तानेव तस्पराहित, शांत ।
- ४ उपनयत मेच्या त्याशासाना मेघ पतिभ्यां सेधमिति, इति ।

, 'पशु आहुति है, यझ-कर्ता चाहुति का स्वामी है। इस प्रकार होत्त यझ-कर्ता को उसकी अपनी आहुति से यशस्वी बनाता है। इसीलिये वे सत्य कहते हैं—जिस देवता के लिये भी पशु का वध किया जाता है, वहीं उसका स्वामी है। यदि एक ही देवता के लिये 'पशु' की बित दी जाती हो तो पुरोहिन को कहना चाहिये—मेधपतये अर्थात् यझ के स्वामी के लिये (एक बचन) यदि देवताओं के लिये तो उसे द्विबचन का प्रयोग करना चाहिये—यझ के दोनों स्वामियों के लिये। यदि अनेकों देवताओं के लिये, तो उसे बहुबचन का प्रयोग करना चाहिये—यझ के स्वामियों के लिये। यही निश्चित धर्म है।"

र"तुम उसके लिये अग्नि लाओ ! पशु को जब वध-स्थान की ओर ले जाया गया, तो उसने अपने सामने मृत्यु को देखा। वह देवताओं के पास नहीं जाना चाहता था, तब देवताओं ने उसे कहा—आओ, हम तुम्हें स्वर्ग पहुँचायेंगे। पशु मान गया और बोला—तुम में से एक को मेरे आगे र चलना चाहिये। देवताओं ने स्वीकार किया। तब अग्नि पशु के आगे आगे चला और पशु उसके पीछे पीछे। इसी से वे कहते हैं कि हर पशु पर

पशुर्वे मेघो यजमानो मेघपतिर्यजमानमेव तत्स्वेन मेघेन समर्थयित, इति ।
 श्राथो खल्वाहुर्यस्पै वावकस्यै च देवतायै पशुरालभ्यते सैव मेघपतिरिति इति ।

स यहोकदेनत्यः पशुः स्थान्नेभपतय इति ज्ञाद्यादि हिदेनत्यो मेधपतिन्या-भिति यदि बहुदेनन्यो मेधपतिन्य इत्येतदेन रिथतम् , इति ।

२. शामा अधिन भरतेति, इति ।

पशुर्वे नीयमानः रा भृत्युं प्रायश्यस्य देशानात्यकामयतेतुं तं देशा स्रमुवन्ने हि स्वर्गः व वै त्या लोकं गरिष्याम होत स तथेत्वप्रचीत्तरय श्री मे सुष्माकमेवः पुरस्तादै विकि । तथित तथापिनः पुरस्तादैकोऽस्निमनुष्रात्यवत्, इति ।

तस्मादानुराग्नेया वात सर्वाः वशापनि हि सं। ऽतुष्राच्यवतेति, इति । तस्मादस्यागिन पुरस्ताद्वरन्ति, इति ।

अग्नि का अधिकार है, क्योंकि पशु अग्नि के पी छे पी छे चला। इसी लियं वै पशु के आगे आगे अग्नि ले जाते हैं।"

भिपवित्र दृब बिखेर दो ! पशु बनस्पति पर जीता है। होतृ इस भकार पशु को उसकी समस्त आत्मा देता है, (क्योंकि बनस्पति उसका हिस्सा समभी जाती है)।"

पशु के चारों श्रोर शाग घुमा चुकने के बाद पशु यज्ञ के लिये पुरो-हितों को दिया जाता है। यज्ञ के लिये पशु का समर्पण कौन करे ? इस विषय में ऐतरेय ब्राह्मण की श्राज्ञा है--

भाँ, पिता, भाई, वहन, मित्र और साथियों को चाहिये कि वे वध करने के लिये पशु का समर्पण करें। (जिस समय ये शब्द कहे जाते हैं. वे उस पशु को पकड़ होते हैं, जिसके बारे में यह माना जाता है कि बह माता पिता आदि के द्वारा सर्वथा परित्यक्त है।"

इस सूचना को पढ़ कर आश्चर्य होता है कि लगभग हर किसी के लिये इसकी क्या आवश्यकता है कि वह पशु को यज्ञ के लिये समर्पित करने के संस्कार में हिस्सा ले। कारण स्पष्ट है। यज्ञ में हिस्सा लेने के अधिकारी पुरोहितों की कुल संख्या सत्रह थी। स्वाभाविक तौर पर वे मृत-पशु की पूरी की पूरी लाश अपने ही लिये ले लेना चाहते थे। वास्तव में यदि उन्हें सारी की सारी लाश अपने ही लिये न मिले तो वे सत्रह पुरोहितों में इक ठीक ठीक बाँट भी नहीं सकते थे। कानूनी दृष्टि से ब्राह्मणों को पशु की सारी की सारी लाश मिल भी नहीं सकती थी जब तक कि पशु पर किसी प्रकार का भी अधिकार जता सकने वाला हर आद्मी अपने दरा

भ. स्तृणीत बहिरित्योपध्यात्मा वे पशुः पशुमय तत्तवात्मानं करोति, इति ।

र, अन्वेनं माता मन्यतामनु पितानु भ्राता सगण्योऽत् सला संग्रहात जिन्होरेषेनं तत्समनु मतमालभन्ते, इति ।

२, बास्तव में बाहारा ही सारी लाश पाता था। केवल पशुं की टार्ग ही यक-क्यां और उसकी धर्म-पत्नी के दिस्त में श्राती थीं।

अधिकार को सर्वधा छोड़ न दे। इसी लिये उक्त 'स्चना' में जो आदमी पशु के साथ आया हो उसे भी अपना अधिकार छोड़ देने का आदेश है।

श्रव पशु को वध करने का विधि-विधान श्राता है। ऐतरेय ब्राह्मस पशु की हत्या करने के विधि-विधान का व्यौरा इस प्रकार देता है—

ध्यहसके पैर उत्तर की ओर मोड़ो। इसकी आखें सूर्य की ओर, इस की खास वायु को, इसका जीवन हवा को, इसकी अवण-शक्ति दिशाओं को और इसका शरीर पृथ्वी को सौंप दो। इस प्रकार (होतु) इसे लोकों के साथ जोड़ देता है।

" "( विना काटे ) सारी चमड़ी उतार लो । नाभी को काटने से पहले (Omentum) को चीर डालो । (इसका मुँह वन्द करके) इसके साँस को अन्दर ही अन्दर रोक दो । इस प्रकार वह (होतृ) पशुओं में श्वांस डालता है।"

3''इसकी छाती का एक दुकड़ा वाज की राकत का काले बाजुओं के (दो दुकड़े) कुल्हाड़ी की (शकत के), अगले पाँव के (दो दुकड़े), धान की बालों की (शकत के), कंधों के (दो दुकड़े), दो काइथों की (शकत के), कमर का नीचे का हिस्सा अदूट रहे, जाँच के (दो दुकड़े) वाल की (शकत के), दोनों घुटनियों के (दो दुकड़े) पत्तों को (शकत के), इसकी २६ पसिलयाँ क्रमशः निकाल लो जायें। इसके प्रत्येक अंग को सुरिवित रखा जाय। इस प्रकार वह उसके सारे अंगों को लाम पहुँचाता है।"

१. उदीचीना अस्य पदो निधत्तत्पूर्य चतुर्गमयतात् वातं प्राग्यभन्नवसृजतात्। अन्तरिक्तमस् दिशः श्रोत्र पृथिनी शरीरमित्येष्वेवें नं तल्लोकेष्वादधात । (ऐत० मा०)

२, एकधाऽस्य जनगण्डायतातम पुरा नाम्या श्रिपशसोस्य वपास्तिखदतादन्तरेको- । । । ऐत० मा०

भ र्येनमस्य वद्धः कृषुतात् प्ररासा बाह् राजा दोपणी कर्यपेवांसाऽन्तिहः श्रोशी अवयोकस्तेक्षणांददीवन्ना प विशतिस्य वहः अवस्त अनुक्रयो व्यावस्ताद्। मात्रं मात्रमस्या दते कृषुतादित्यंशान्यवात्य तद् भात्रास्य प्रीसाति । (एतः नाः)

यज्ञ के लिये पशु की हत्या करने के सम्बन्ध में दो संस्कार बच गये।
एक है ब्राह्मण पुरोहित को, जिसने कसाई का काम किया, 'हत्या' के पाप से
युक्त करने का संस्कार; सिद्धान्त रूप से वे 'हत्यारे' ठहरते हैं; क्योंकि पशु
केवल यज्ञ-कर्ता का स्थानापन्न ही है। उन्हें 'हत्या' के परिणाम से बचाने के
लिये ऐतरेय ब्राह्मण ने होतृ को निम्नलिखित आज्ञा की है:—

" "उदरस्थ को न काटो, जो कि उल्लू की शकल का होता है; और है वध करने वालो ! तुम्हारे वच्चों अथवा तुम्हारी सन्तान में भी कोई ऐसा न हो जो उसे काट दे" इन शब्दों को कह कर वह देवताओं और मनुष्यों, दोनों के मध्य में; जो हत्यारे हैं, उनको देता है।"

"'तब होत को तीन बार कहता है, "हे अधिगु! (और हे दूसरो)
(पशु का) वध करो, इसे अच्छी तरह करो, इस का वध करो, हे अधिगु!
पशु की हत्या हो चुकने पर उसे तीन बार कहना चाहिये! (इस
हत्या का दुष्परिणाम हमसे) दूर हो। क्यों कि देवताओं में अधृगु है जो
(पशु को) चुप कराता है, और अपापा (दूर-दूर) है। जो उसे नीचे गिराता
है। यह शब्द कह कर वह पशु को उन्हें सौंप देता है। जो (उमका गुँह
बन्द करके) उसे चुप कराते हैं, और उन्हें जो उसका वध कर डालते है।"
' तब होत जप करता है; "हे विधिको! तुम्हारा पुण्य यहाँ हमारे

पास रहे; तुम्हारा पाप अन्यत्र चला जाय ।" होतृ उस कथन से ( पशु-वध

र. वानेश महत्र या राजिन्टोक्कं मन्यमाना नेट्वतस्तोकं तनये रवितारवच्छमितार इति ये चैव देवानां शमितारो ये च मनुष्याणां तेम्य एनेनं तत् परिदधाति । (ए० बा०)

२. ग्रिमिगो शामीध्वं सुशामिशामीध्वं शामीध्वमिश्रमो ३ उ इति त्रिम् यादपापेति । चात्रिगुर्वे देवानां शक्तिपाऽपापो निममीता भागितृस्यश्चै नैनं विज्ञमीतृस्यश्च संप्रतन्छ्यि ।

३. शमितारो बर्ज सुकृतं कुन्त्वथात्वागु तद् बद्दुद्धतमन्यत्र तदित्याहागिनवैं देवानां होताऽतीत् स एतं वाचा व्यशात्वाचा वा एतं दोता विशास्ति तद् यदवीम् भव्यरः कुन्तन्ति बद्दुल्बम् यहिपुरं किया शभितुम्बर्चये नतिन्यभीतुम्बर्च समनुदिश-ति स्वस्त्येव होतोन्युच्यते वर्षाषुः सर्वापुत्वाप । सर्वभागुरिति य एवं नेद् । (दि व्यः०)

की ) आज्ञा देता है। क्योंकि अग्नि जब देवताओं का होतृ था तो उसने भी इन्हीं शब्दों में (पशु के) वध की आज्ञा दी थी।

उक्त जप से होत. उन सबको, जो पशु का श्वास बन्द करते हैं, अथवा जो उसका वध करते हैं, उस (पाप) के दुष्परिणाम से मुक्त करता है। जो उनसे किसी दुकड़े को अतिशिव्रता से काटने, किसी दुकड़े को अतिविलग्य से काटने, किसी दुकड़े को बहुत वड़ा काटने और किसी दुकड़े को बहुत छोटा काटन के परिणाम-स्वरूप नियमोल्लंघन वश हो गया हो। होत इसका आनन्द लेते हुए अपने आप को तमाम पाप से मुक्त करता है, और पूरी आयु प्राप्त करता है; और इससे यज्ञ-कर्ता भी अपनी पूरी आयु प्राप्त करता है। जिसको यह ज्ञान है अपनी पूरी आयु प्राप्त करता है।

इससे आगे ऐतेरेय ब्राह्मण मृत पशु के शरीर के भाग को ठिकाने लगाने के प्रश्न पर विचार करता है। उसका आदेश है—

रे इसका गोवर छिपाने के लिये जमीन में एक गढ़ा खोड़ो। गोवर शाकाहार से बनता है; क्योंकि पृथ्वी वनस्पति का स्थान है। इस लिय होत खन्त में गोवर को उसके उचित स्थान पर रखता है। गेतात्माओं को रक्त दो, क्योंकि एक वार देवताओं ने गेतात्माओं को हिवर्यज्ञ (पूर्णिमा तथा प्रतिपदा के दिन की बिल ) का उनका हिस्सा न दे उन्हें भूसी और छोटा धान मात्र दिया और फिर उन्हें (सोम तथा पशु-यज्ञ जैसे) बड़े यज्ञों में से निकाल बाहर कर रक्त दिया। इस लिये होत्र इस मनत्र का जप करता है: गेतात्माओं को रक्त दो। उनको यह हिस्सा देकर फिर जन्हें यह में में कोई भी और चींग लेने से बंचिन कर

१, ऊत्य्यवोहं पार्थवं खन्दांदरशानियं वा क्षत्रध्यानियं वा क्रोपवीनां शतिष्टा तंत्रतस्वाधानेन प्रतिष्ठायामनतः प्रतिकापयि, इति ।

श्रमा रज्ञः संस्जतादित्याह तुषैयैं फलीकर हैंगा हवियंज्ञे स्था रज्ञांसि 'निरमजसन्ता महायशास्तः पदहत रज्ञः संस्कृतादित्याह रज्ञांस्थेव तत्त्वेन भागवेथेन 'यज्ञाजिरवदयते, इति । दिया जाता है। वे कहते हें—बुरी चात्माचों को यक्ष में याद नहीं करना चाहिये। रात्तस, अप्रुर, बुरी चात्मायें, कोई भी हो; क्योंकि यक्ष उनके विना विद्न-वाधा के होना चाहिये। लेकिन दूसरों का मत है कि उन्हें याद करना चाहिये। क्योंकि यदि कोई किसी को उसके दिस्से से वंचित करता है तो जिसे वह बंचित करेगा वह उसे कप्ट देगा। यदि वह अपने दण्ड से वच गया, तो उसके पुत्र को, और यदि यह भी बच गया तो उसके पौत्र को कप्ट भोगना पड़ेगा। इस प्रकार जो कप्ट तुम्हें मिलता वह कप्ट तुम्हारे पुत्र या पौत्र को मिलता है।"

जो हो, यदि होतृ सम्बोधन करे तो उसे धीर स्वर से करना चाहिये। क्योंकि "धीर स्वर" और प्रेत-आत्मायें दोनों ही छिपी-सी रहती हैं। यदि वह ऊँचे स्वर में बोलता है, तो वह प्रेतात्माओं की आवाज में वोलता है, और वह राच्तर-स्वर (एक भयानक आवाज) में वोलने में लग जा सकता है। जिस वाणी में कोधी तथा शराबी आदमी बोलते हैं, वह राच्तरों की बोली है। जिसे यह ज्ञान है वह न स्वयं कोधी होगा न उसकी वैसी सन्तान होगी।"

तब अन्तिम-संस्कार बाकी रह जाता है, पशु के शरीर के अंग देव-

तदाहुर्न यते स्त्रतां कीर्तयेत्कानि स्त्रास्त्रतेस्ता वे यज्ञ, इति । तदु दा ख्राहु: कीर्तयेदेव. इति ।

यो वै भागिनं भागात दने चयते वैनं स यदि वैनं न चयतेऽथ पुत्रमथ पीत्रं चयते त्वे वैनसिति, इति ।

रा यदि कार्तयेदुपांशु कीर्तथेतिः इव वा एतदाची यदुपांशु जिर इवेतदाः इत्तांति, इति ।

ग्रथ यदुक्वैः कीर्तये दीश्वरो हास्य वाचो रत्तो भाषो जनितो, इति । योऽयं राज्ञसी वाचं वदति सः, इति ।

यां वै हतो बदित यागुनमत्तः सा वै यत्त्त्ती वाक् , इति । नाऽऽत्मना हप्यति नाल्प प्रकायां हत आजायते च एवं वेद, इति ।। देवतात्रों को संप्रित करने का संस्कार । यह मनोत कहलाता है । 'अप्रेय' बाह्मण के अनुसार:—

''अन्यु होतृ को कहता है—मनोत के लिये काटे गये, यज्ञ के पशु के अंगों को देवताओं को समर्पित करने के उपयुक्त मन्त्र कहो। वह तब इस मन्त्र को दोहराता है: हे अग्नि! तुम प्रथम मनोत हो।"

श्रव पशु के मांस के बंटवारे का प्रश्न रोष रह गया। इस विषय में "अन्नेय" बाह्यए का निर्णय इस प्रकार है :—

" अब बिल के पशु के भिन्न-भिन्न अंगों के (पुरोहितों में) बांटे जाने का प्रश्न उपस्थित होता है। हम इसका वर्णन करेंगे। जबड़े की दोनों हिंदुयों और जिहा प्रस्तोता को दी जानी चाहिये, बाज की शक्त में छाती उद्गाता को, गला और तालु प्रतिहर्ता को, कमर के नीचे का दाहिनी और का हिस्सा होत को, बायाँ ब्रह्मा को, दाई जांव मैत्रावरुण को, बाई ब्राह्मणाच्छेंसी को, कंघे के साथ की दाई और अब्बर्यु को, बाई मन्त्रोन्च्चारण में साथ देन वालों (उपगाताओं) को, बायाँ कन्धा प्रतिपर्थाना को, दायें बाजू का निचला हिस्सा नेटा (नेष्ट्र) को, बायों वाजू का निचला हिस्सा

इन् सिन्हें प्रशांतः श्येनं वन्न उद्गातः करटः कार्यः प्रतिदेतुँ देनिया श्रीर्यं हितः स्वया ब्रह्मयो दिन्शं सिन्धं प्रीयानस्यात्य हवरं ब्राह्मयाव्यक्तिने दिन्शं पार्षे प्रात्मव्यक्षीः वव्यक्षणात्यात् हव तेऽतः प्रतिप्रशांत्रियं दोनेन्द्रः स्वयं पोत् हैनिया अस्य हा गानस्य स्वयं व्यक्तियो यहान्त्रे व्यक्तियो वाद्रां क्ष्यात्रे व्यक्तियो व्यक्तियो व्यक्तियो व्यक्तियो व्यक्तियो व्यक्तियो व्यक्तिया व्यक्तिया व्यक्तियो व्यक्तिया विवक्तिया विवक्तिय विवक्तिय विवक्तिया व्यक्तिया विवक्तिया विवक्त

र मनाताये हाववाऽवदायमानस्यातुब्रूहीत्याताय्वर्धः, हाते । त्वं ह्याने प्रथमो मनातति स्कामन्वाह, हति ।

<sup>े</sup> अथातः पशाविमांतास्य विभागं वद्यामः, इति।

पोता (पीत्) की, दाहिनी जांच का ऊपर का हिस्सा अच्छावाक की, बाई जांच का ऊपर का हिस्सा अग्निधर का, दायें वाजू का ऊपर का हिस्सा आत्रेय की, वायें वाजू का ऊपर का हिस्सा सदस्य की, पीछे की हड्डी और अग्ड कोप (यज्ञ करने वाले) गृहस्थ की, दायाँ पाँच भोज देने वाले गृहपित को, वायाँ पाँच भोज देने वाले गृहपित को, वायाँ पाँच भोज देने वाले गृहपित की भार्थ्या की, ऊपर का होंठ गृहपित और उसकी भार्थ्या के समानाधिकार में है, जिसका बंटवारा गृहपित करेगा। पशु की पूँछ वे भार्थ्याओं को देते हैं किन्तु यह उन्हें किसी बाह्मण को ही देनी चाहिये, गर्दन पर मिणक और तीन कीकस आवस्तुत को, तीनों कीकस और पीठ के मांसल हिस्से का अधारा (बैकर्त) उन्मेता को, गर्दन पर के मांसल हिस्से का अधारा (बैकर्त) उन्मेता को, गर्दन पर के मांसल हिस्से (क्लोम) को आधा हिस्सा वध करने वाले को। यदि वध करने वाला स्वयं बाह्मण न हो तो किसी बाह्मण को दे दे। सिर सुब्रह्मण्य को देना चाहिये जो कल सोम यज्ञ के समय (श्वः सुत्यां) बोला; सोम-यज्ञ में यज्ञ की बिल बने पशु का वह हिस्सा जो यज्ञ-भोज का है, वह सब पुरोहितों का है केवल होत के लिये ऐन्छिक है।

रे ' बिल के पशु के इन सब दुकड़ों की संख्या ३६ हैं। जिन खोकों से यह होता है प्रत्येक दुकड़ा उसके एक चरण का प्रतीक हैं। बहती छन्द में ३६ शब्द-खरड होते हैं; श्रीर दिव्य जोक बहती की प्रकृति के हैं। इस प्रकार पशु के ३६ हिस्से करके वे इस लोक तथा स्वर्ग में जीवन लाभ करते हैं; श्रीर (इस तथा उस लोक) दोनों में प्रतिष्ठित होकर वे वहाँ चलते हैं। "जो उपरोक्त रीति से पशु (के मांस) का बँटवारा करते हैं,

<sup>ै</sup> ता वा एता: पर्तिशतमेकपका यहाँ वहन्ति पर्तिशादस्या वै बृहती। बाहर्ताः रहमा कोमा आसारनेव तत्तरमाश्च लोकानाष्त्रवन्ति प्रामीषु न्वेव तत्त्वमीषु च लोकेषु प्रतितिष्ठन्तो यन्ति, इति

र म एष स्वर्गः पशुर्य एनमेवं विभवन्ति, इति । श्रथ येऽतोऽन्यथा तद्यथा सेलगा वा पानकृतो वा पश् विसन्धीरस्तादक्तत् , इति ।

उनके लिये यह स्वर्ग-सोपान वन जाता है। लेकिन जो इससे उलटा वॉटते हैं वे गुण्डे और शरारती हैं, जो केवल अपनी मांसाहार की तृष्णा के लिये पशु की विल देते हैं। बिल के पशु का यह विभाग श्रत के पुत्र देवभाग का आविष्कार है। जब वह इस जीवन से जा रहा था तो उसने इस रहस्य को किसीको नहीं सौंपा। किंतु किसी अलौकिक देव-दूत ने बभु के पुत्र गिरिजा को सब समाचार कह दिया। उसके समय से आदमी इसका अध्ययन करते हैं।"

ऐतरिय बाग्रण में जो कुछ कहा गया है उससे दो वार्ते असन्दिख तौर पर स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि बलि के पश के सारे के सारे मांस को जाउँग ही ले लेने थे। एक जरा-से टुकड़े के अतिरिक्त वे यज्ञ करने वाले ( गृहस्थ ) को भी कुछ न लेने देते थे। दूसरी यह कि पशुओं का यध करने के लिये ब्राह्मण स्वयं कसाई का काम करते थे। सिद्धांत की दृष्टि से यज्ञ में जिस की पशु बिल दी गई हैं, ब्राह्मणों को उसका मांस नहीं खाना चाहिये। यज्ञ का आधारभूत सिद्धांत है कि आदमी देवताओं के प्रति श्रपने श्रापको बलिदान करता है। वह श्रपनी जान बचाने के लिये ही अपनी बजाय पशु की बलि देता है। इसका यह मतलब हुआ कि जो पशु का मांस खाता है, वह आदमी का ही मांस खाता है, क्योंकि यहाँ पुरा आदमी का ही स्थानापन्न है। यह मत बाह्यणों के स्वार्थ के लिये बड़ा घातक था। त्राद्मण बिल के पशु का सारा मांस आप ही हड़पना चाहते थे। ऐतरेय त्राह्मण ने जब यह देखा कि इस मत को स्वीकार करने से ब्राह्मणों के हाथ से बलि के पशु के मांस के निकल जाने का खतरा है, तो उसने प्रयस्तपूर्वक इस मत को सीधे-सीधे अस्वीकार करके उसकी व्याल्या करने का प्रयत्न किया है—

तां वा एतां वसोविंगकि औन ऋतिईनभागों निदां चहार सामु हामार्चीन वा-स्मारलोकार्ड्यनम्मत्, इति ।

तागुः इ विदिज्ञाय वाभ्रस्वानामतुष्यः घोवानः ततो हैनामेतद्वीक् मनुष्याः आवीयनेऽभीयने ॥ ५ ॥ इति

१ "जो द्यादमी यज्ञ के रहस्यों में दीचित होता है, वह अपने आपको सब देवताओं के प्रति बलिदान कर देता है। अग्नि सब देवताओं का प्रति-निधि है, और सोम सब देवताओं का प्रतिनिधि है। जब वह (यज्ञ-कर्ता) पशु को आग्नि-सोम की बलि चढ़ाता है, तो वह अपने आपको सभी देवताओं के प्रति बलिदान होने से मुक्त कर लेता है।

ेकहने वाले कहते हैं: श्राग्त-सोम को विल दिये गये पशु का मांस न खात्रो, जो कोई इस पशु का मांस खाता है, वह त्यादमी का मांस खाता है, क्योंकि यज्ञकर्ता पशु को विल चढ़ा कर अपने आपको बिलदान होने से बचाता है। लेकिन इस (मत) की ओर ध्यान देना अनावश्यक है।"

√ इन बातों के रहते, अब यह सिद्ध करने के लिये किसी और प्रमाण ंकी आवश्यकता नहीं कि ब्राह्मण न केवल गोमांसाहारी थे, किंतु कसाई √भी थे।

र्त्र ब्राह्मणों ने पेंतरा क्यों वदला ? हम उनके पेंतरा बदलने की बात के दो हिस्से करते हैं। पहला, उन्होंने गोमांसाहार क्यों छोड़ दिया ?

#### (२)

जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है अशोक ने गो-हत्या को कभी कानून से बन्द नहीं किया था। यदि किया भी होता, तो एक बौद्ध नरेश के बनाये हुए कानून को बाइएए कब मानते वाले थे।

क्या मनु ने गो-हत्या का निषेध किया ? यदि उसने किया, तो वह बाहाणों के लिये मान्य होगा और ब्राह्मणों में इत परिवर्तन की सन्तोष-

१ सर्शस्यो वा एए देवतास्य द्यात्मानगालगा यो दीत्तिऽग्निः सर्वा देवताः सोमः सर्वा देवताः स यहनीयोशेषं प्रयुशालमां सर्यास्य एव तद्देवतास्यो यजमान कालामं निकारीयोते, हो। ।

त्र यहाहुनोधनीयोपस्य पशोग्यस्ययात्रुष्टपश्च वा एषोऽरनाति सोऽनीघोमी-यस्य पशोग्यनाति अजमानी-छोटेनाऽऽत्माग निष्कीगीत, इति ।

जनक ज्याख्या भी समभा जा सकता है। मनुस्मृति मं निम्नलिखित ऋोक

यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीर्पति । स सर्वस्य हितप्रेप्तुः सुस्तमत्यन्तमरनुते ॥ ४-४३ ॥

[ जो प्राणियों को बाँधने, मारने या क्तेश देते की इच्छा नहीं करता, वह सब जीवों का हित चाहने वाला ऋत्यन्त सुख पाता है ॥ ४-४६॥ ]

> यद्ध्यायति यत्कुरुते धृति वध्नाति यत्र च । तदव।ध्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन ॥ ४-४७ ॥

[ जो किसी प्राणी को दुःख नहीं देता, वह जिस धर्म को मन से चाहता है, जो कर्म करता है, जिस परमार्थ पर ध्यान लगाता है, वह उसे धनायास ही प्राप्त होता है।। ४-४७।। ]

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित्। न च प्राणिवयः स्वर्णस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्॥ ४-४=॥

[ प्राणियों की हिंसा किये बिना कभी मांस उत्पन्न नहीं हो सकता। पशुत्रों का वध करना स्वर्ग का काएण नहीं होता। इसिलये मांस खाना छोड़ देना चाहिये॥ ४-४=॥

समुत्पत्ति हि मांसस्य वधवनधौ च देहिनाम्। प्रसमीच्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भन्नणात्॥ ४-४६॥

[ मांस का उत्पत्ति-क्रम (रज-वीर्य से ) और प्राणियों का वध-बन्धन ( निर्देयतामृतक ) होता है। इस वात पर अन्त्री तरह थिचार कर सब प्रकार के भारत-भदाण को त्याग देना चाहिये। ॥ ४-४६॥ ]

यदि इन रलोकों को विवायक आहार्य स्वीकार कर ले तो इनले ही इस जात की पर्योद ज्याख्या हो जाती है कि बाझण मोसानार छोड़ कर शाकादारी क्यों वत राये ? लेकित इन क्षोकों को कानून के का में विवायक आहार्ये स्वीकार करना असम्भव है। या तो ये केवल प्रेरणार्य हैं अथवा प्रतिप हैं, जो ब्राह्मणों के शाकाहारी बन जाने के बाद उनके इस कृत्य की प्रशंसा में बाद में डाल दिये गये। यह दूसरी बात ही ठीक है, यह मनुस्मित के इस पाँचवें परिच्छेद में ही ब्राने वाले दूसरे श्लोकों से सिद्ध होता है—

प्राण्स्यान्नमिदं सर्वं प्रजापतिरकल्पयत् । स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वं प्राण्स्य मोजनम् ॥ ४-२⊏ ॥

[ ज्ञहा ने यह सब प्राण के लिये अन्न ही किल्पत किया है। स्थावर ( अन्न फल आदि ) और जंगम ( पशु पत्ती आदि ) सब प्राण के ही मोजन हैं॥ ४-२=॥]

> चराणामन्नमचरा दंष्ट्रिणामप्यदंष्ट्रिणः। त्रहस्तारच सहस्तानां शूराणां चैव भीरवः॥ ४-२६॥

[चरों का अन्न अचर ( तृश आदि ), दाढ़ वालों का विना दाढ़ के ( हिरन आदि ), हाथ वालों का विना हाथ के जीव ( मछली आदि ) और शूरों का अन्न भीक ( ५क्ष ) हैं॥ ४-२६॥ ]

नात्ता दुष्यत्यद्वाद्यान्प्राणिनोऽह्नयहन्यपि । भात्रेव स्नष्टा ह्यद्यांश्च प्राणिनोत्तार एव च ॥ ४-३०॥

[ खाने वाला जीव खाने योग्य प्राणियों को प्रतिदिन खाकर भी दोष-भागी नहीं होता; क्योंकि ब्रह्मा ने ही खादा खोर खाने वाले दोनों का निर्माण किया है।। ४-३०॥]

> न मांत्रभण्यो दोषो र मधे न च मैश्ने, प्रदृत्तिरेण भृतानां निधृत्तिम्तु गहाकला ॥ ४-४६ ॥

[ मांग ताने, गध पीने छी८ मेधुन में नेप नई। है; क्योंकि यह मनुष्यों की प्रष्टित है परन्तु उससे निवृत्त तीना महाफल्यापी है ।।४-४६।! ]

> श्रीक्षितं सक्ष्येन्यांसं त्राज्ञणानां च कान्त्या, यथात्विधि निपुक्तस्तु प्राणानाभेष चत्त्वये ॥ ४-२७ ॥

[मन्त्रों द्वारा पवित्र किया गांस खाना चाहियं और शास्त्रोक्त-

विधि में मांस ग्वाना चाहिये त्रौर प्राणों पर संकट त्रा पड़ते पर ।। ४-२७ ॥ ]

यज्ञाय जिमासिस्येत्येप देवो विविः स्पृतः। अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राव तो विविष्ठच्यते ॥ ४-३१॥

[ यज्ञ के निभित्त मांस-भन्नण को देवी-विवि कहा गया है। इसके विरुद्ध मांस-भन्नण की प्रवृत्ति राज्ञसी-विधि है।। ४-३१।। ]

कीत्वा स्वयं वाष्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा।

देवान्पितृ श्चार्च यित्या खादनमांसं न दुष्यति ॥ ४-३२ ॥

[ खरीद कर या स्त्रयं कहीं से लाकर अपना किती का दिया हुआ मांस देवताओं और पितरों को अपिंत कर खाये तो खाते वाला दोवी नहीं होता॥ ४-३२॥]

> एष्वर्थेषु पश्र्िहसन्वेदतत्त्वार्थविद् द्विजः, आत्मानं च पशुं चैत्र गमयत्वुत्तमां गतिम् ॥ ४-४२ ॥

[ वेद के तत्त्व को जानने वाजा दित इन पूर्त के म गुरकी दि कर्नों में पशु की दिसा करता हुआ, अपने को ओर पशु को उत्तर गति प्राप्त कराता है ॥४-४२ ॥[

यज्ञाथ' परात्रः स्ट्रा स्त्रयमेत्र स्वयंभुवा। यज्ञस्य भूत्ये सर्वस्य तस्माद्यक्षे ववोऽत्रधः॥ ४-३६॥

[स्वयं ब्रह्मा ने यहां के लिये च्योर सब यहां को समृद्धि के लिये पशुच्यों का निर्धार किया है, इसलिये पशुका वय च्या सिता ही है।।१३६॥]

च्योवण्या पश्यों मृता रेडिये ज्या पिता एग्या.

यज्ञार्थः निधनं प्राप्तः प्रणतु वन्त्युत्स्युत्स्यु ग्रिः भुनाः ॥ ४-४० ॥

विशाय निवास नाता के सुवार कुछ । उस उर कर । [ श्रीपवियाँ, पशु, युन्न, कबुर श्राधि श्रीर पन्नो, से सब महा के निमित्त मारे जाने पर फिर उत्तम योनि मं जन्म बद्ध करते हैं ॥४-४२॥

सनु इससे आगे जाते हैं और मांसाहार अनियाय ठहराते हैं। निम्नितिसित श्लोक व्यान देने योग्य हैं— नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नाक्ति मानवः। स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविंशतिम्॥ ४-३४॥

[ यथाविधि नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता, वह भरने के ष्यनन्तर इक्षीस जन्म तक पशु होता है।। ४-३४॥]

यह स्पष्ट है कि मनु ने मांसाहार का निपेध नहीं किया। मनु ने गी-हत्या का भी निपेध नहीं किया। यह मनु से ही सिद्ध है। पहली तो बात यही है कि मनुस्मृति में गौ का उल्लेख केवल उन नियमों की सूची में मिलता है. जो मनु के अनुसार स्नातकों के लिये मान्य होने चाहिये। वे नीचे दिये गरे हैं—

- १ गो का सुँघा हुआ भोजन एक स्नातक के लिये निपिद्ध है। १
- २, जिस रस्सी में बझड़ा बँधा हुआ हो, उसका लांघना एक रनातक के लिये निषिद्ध है। २
  - ३, गी-इज में लघु-शंका करना स्नातक के लिये निषिद्ध है।
- ४. गौ की श्रोर सुँह करके मल-मूत्र विसर्जन करना स्तातक के लिये निषिद्ध है 🕫
- ४, गी-जल में प्रविष्ट होने पर स्नातक की चाहिये कि अपना दायाँ हाथ नंगा कर ले।
- ६ यदि कोई गी अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, तो उसमें बाधा हालना अथवा बिसी को उसकी सूचना देना स्नातक के लिए निषिद्ध है। <sup>६</sup>
  - . ज. गौ पर ६ इना स्नातक के लिए निपिद्ध है। "
- म. गौ की हिंसा करना अर्थात् उसे दुःख देना स्नातक के लिये निषिद्ध है।
  - ह. जुठे मुँह गौ को स्पर्श करना निषिद्ध है।

<sup>(8) 8-808, (2) 8-25, (2) 8-82, (8) 8-85, (4) 8-45, (5) 8-45, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8-95, (6) 8</sup> 

इन उल्लेखों से सिद्ध होता है कि मनु गौ को पवित्र पशु नहीं भानतें थे। दूसरी चोर वह उसे अपवित्र पशु मानते थे जिसके स्पर्श से संस्कारी अपवित्रता होती थी।

मनुस्मृति में ऐसे श्लोक हैं जिनसे सिद्ध होता है कि उसमें गोमांस-भच्चण का निषेध नहीं किया था। इस सम्बन्ध में तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक का उल्लेख किया जा सकता है। यह इस प्रकार है—

> तं प्रतीतं स्वधर्मेण् ब्रह्मद्यस्रं पितुः । स्वित्वणं तल्प श्रासीनमह्येत्प्रथमं गवा ॥३॥

[ जो स्वधर्माचरण से प्रसिद्ध हो, जिसे पिता से धर्म-दायाद मिला हो, उसे अच्छे आसन पर विठा, पुरुष माला पहना, गौ (मधु-पर्क) से पूजा करनी चाहिये॥ ३—३॥

प्रश्न उठता है कि मनु एक स्नातक को गी देने की सिफारिश क्यों करता है ? स्पष्ट ही है जिसमें वह मधुपर्क बना सके। यदि ऐसा हो तो इसका यही अर्थ है कि मनु को ब्राह्मणों के गो-मांस-भन्नण का ज्ञान था। श्रीर वह उसे मना नहीं करता था।

दूसरा उल्लेख उस चर्चा का है जो मनु ने पशुत्रों के खाद्य तथा श्रावाद्य मांत के बारे में की है। पाँचवें श्राध्याय के १८ वें श्लोक में खिखा है—

श्वविधं शल्यकं गोधां खड्गकूर्मशशांस्तथा, भच्यान्पञ्चनखेष्वाहुरनुष्ट्रांश्चैकतो दतः॥ १८॥

पचनिवयों में सेघ, साही, गोह, गैंडा, कछुआ, खरहा तथा एक और दाँत वाले प्राफ्तों में उँट को छोड़कर वकरे आदि पशु भच्य हैं,—
ऐसा कहा है ॥ ४---१८॥ ]

हस श्लोक में मतु ने ऐसे घरेल प्राच्यों का मांस, जिनके एक ही जबड़े में दाँत होते हैं, उनमें ऊँट ही नहीं, गो भी हैं। किन्तु यह बात प्यान देने की हैं कि मतु गी को जापवाद स्वक्ष्य नहीं स्वीकार करता। उसका रुपए अर्थ है कि मतु को गो-मांसाहार में कुछ आपत्ति नहीं थी। मनु ने गो-हत्या की एक अपराध नहीं ठहराया। उसकी दृष्टि में पापकर्भ दो प्रकार के हैं (१) महान-पातक, (२) उप-पातक। महान-पातकों में से कुछ ये हैं :--

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः।

महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह ॥ ११-४४॥

[ब्रह्म-हत्या, गद्यपान, चोरी, गुरु-पत्नी-गमन, ये (चारों) महापातक कहे गये हैं और इन पातिकयों का संसर्ग भी (महापातक)

है॥। ११-४॥]

उपपातक अर्थांत् मामूली अपराधों में से कुछ ये हैं -गोवधोऽयाज्य-संयाज्यपारदार्थास्म विकयाः,

गुरु-मातृ-पितृ-त्यागः स्वाध्यायाग्न्योः सुतस्य च ॥ ११-४६॥ गो-त्रध, जाति और कर्म से दृषित मनुष्यों को यज्ञ कराना, पर-स्त्री-गमन, अपने को बेचना; गुरु, माता, पिता (की सेवा) का त्याग, स्वाध्याय का त्याग, (स्मार्त), अग्नि का त्याग और पुत्र के (भरण-पोषण) का त्याग। [॥ ११--४६॥]

इस से यह स्पष्ट है कि मनु की दृष्टि में गो-इत्या केवल एक मामूर्ली पाप था—उपपातक। यह निन्दनीय तभी था जब गो की हत्या बिना किसी उचित तथा पर्याप्त कारण के हो। और यदि ऐसा न हो तो भी यह कोई बहुत घृणित कर्म नहीं था। याज्ञवल्क्य का मत भी ऐसा ही था।

∫ इस सब से यही सिद्ध होता है कि नाहाण पीढ़ी दर पीढ़ी गोमांसा-हारी बने रहे। उन्होंने गोमांसाहार क्यों छोड़ दिया १ वे व्यत्स दूसरो सीमा पर चले गये। उन्होंने गोमांस ही नहीं मांस मात्र छोड़ दिया और शाकाहारी बन गये १ ये एक साथ दो कांतियाँ हो गई। जैसा दिखाया गया है उन्होंने यह अपने देशे स्मृतिकार मगु की रिका के कारण नहीं निया है, माझणों ने पेता क्यों किया १ क्या यह किसी सिद्धान्त के आरण १ अथवा इसका श्रीय युद्धनीति की ही दिया जावगा १

१. याज्ञवलस्य-स्मृति ३-२२७, ३-२२४ ।

इस प्रश्न के दो उत्तर दिये गये हैं। एक उत्तर जनता पर वड़ा गो की पूजा उस इहें त-दर्शन का परिणाम है, जिसकी शिचा है दि थे और विश्व में एक 'ब्रह्म' व्याप्त है और इसिलए सारा जीवन-चाहे वह मनुष्य का हो, चाहे पशु का हो-पिवत्र है। यह व्याख्या स्पष्ट ही है कि असन्तोष-जनक है। पहले तो इसका वास्तिवकता से कोई मेल नहीं। वेदान्त-स्त्र, जो 'ब्रह्म' की एकता का उपदेश देते हैं, यज्ञों के लिए पशु-हत्या का निषेध नहीं करते। यह दूसरे अध्याय के रू वें सूत्र से स्पष्ट है। दूसरी बात, यदि यह परिवर्तन वेदान्त के आदर्श को आचरण में उतारने का परिणाम है तो किर यह गौ पर ही रकना कैसा ? यह दूसरे सभी पशुत्रों पर भी लागू होना चाहिये था।

दूसरी व्याख्या पहली की भी अपेक्षा अधिक 'मौलिक' हैं। उसके अनुसार ब्राग्नण के जीवन के इस परिवर्धन का कारण आत्मा का पुनर्जन्म- प्रहण करने का सिद्धान्त है। इस व्याख्या का भी वास्तिवकता से कोई मेल नहीं! बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा के पुनर्जन्म प्रहण करने के सिद्धांत का प्रतिपादन है। तो भी उसका कहना है कि यदि आदमी यह चाहता है कि उसे मेधावी पुत्र उत्पन्न हो तो उसे बृषण या बैल के मांस के साथ भात और घी मिलाना चाहिये। फिर, इसका भी क्या कारण है कि उपनिषदों में वर्णित इस सिद्धांत का मनु के समय अर्थात् लगभग ४०० वर्ष बाद तक ब्राह्मणों के आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरे, यदि आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धान्त के कारण ब्राह्मण शाकाहारी बन गये तो अब्राह्मण भी क्यों नहीं बन गये ?

गेरी द्वार में यह बाहाएों की युद्ध-नीति का एक शक्त है कि वे गी-मांमाबारी न बने रह कर गो-पुजक बन एवं। इस 'गो-पुजा' के रहस्य का मूल बीदों शीर बाहाएों के संघर्ष में तथा उन स्पायों में खोजना होगा जो बाह्यएों ने बीदों से बाजी मार ले जाने के लिये किये। वीद्धों शीर बामएों का संघर्ष भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना है। इस बास्तविकता की दिना शक्कीकार किये हिन्दू-धर्म के कुछ श्रंगों की न्यास्था हो ही नहीं सकती। दुर्सीग्यवश भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों की टिंग्ट से इस बौद्ध-ब्राह्मण संघर्ष का नहत्व एकदम श्रोभज रहा है। वे जातते हैं कि ब्राह्मण-बाद नाम की चीज रही है। लेकिन वे इस वात से एकदम अपरिचित श्रतीत होते हैं कि ये मत लगभग ४०० वर्ष तक एक दूसरे पर बाजी मार ले जाने के लिये संघर्ष करते रहे श्रीर भारतीय धर्म, समाज तथा राजनीति पर उनके इस संघर्ष की श्रमिट छाप विद्यमान है।

🔻 🗸 यहाँ सारे संघर्ष की कथा के लिये स्थान नहीं है। दो चार महत्व की वातों का उल्लेख किया जा सकता है। एक समय था जब अधिकांश भारतवासी बौद्ध थे। यह सैकड़ों वर्षों तक भारतीय जनता का धर्म रहा। इसने ब्राह्मण-बाद पर ऐसे ब्राक्रमण किये जैसे इससे पहले किसी ने नहीं, किये थे। ब्राह्मण-वाद श्रवनित पर था और यदि एकदम अवनित पर नहीं तो भी उसे अपनी रत्ता की पड़ गई थी। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण बाह्मणों का तेज न राजदरवार में रहा था ऋौर न जनता में। वे इस पराजय से पीड़ित थे जो उन्हें बौद्ध धर्म के हाथों मितो थी च्योर व्यपनी शक्ति तथा तेज को पुनः प्राप्त करने के लिये हर प्रकार से प्रयत्तराल थे। जनता के मन पर बौद्ध-धर्म का ऐसा गइरा प्रभाव पड़ चुका था आर वह उसके इतना अधिक काबू में थी कि बाइएगें के जिये और किसी भी तरह बौद्ध-धर्म का मुकाबला कर सकना एकदम अतम्भव था उसका एक ही उपाय था कि वह बौद्धों के जीवन के रंग-ढंग की अपनावें और इस मामले में एनसे भी बढ़कर एकदम सिरे पर जा पहुँचें। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्धों ने बुद्ध की मूर्तियाँ तथा स्तूप बनाने आएम किये। आजाएों ने इसका श्रमुकरण किया। उन्होंने अपने मन्दिर बनाये और उनमें शिव, विष्णु, राम तथा कुल्ए चादि की मूर्तियाँ स्थापित की । उद्देश्य इतना ही था कि घुद्ध-मूर्ति-पूजा से प्रभावित जनता को किसी नै कि नी तरह अपनी और श्चाकर्षित करें। इस प्रकार जिन मन्दिरों और मूर्तियों के लिये हिन्दू धर्म में कोई स्थान नहीं था, दलके लिये रथात बना। बौद्धों ने उत्र मात्राण-गर्म की, जिसमें पशु-विल वाले और विशेष रूप से गी-वय वाले यहादि होते थे,

त्याग दिया था। गो-वध के बारे में बौद्धों की आपत्ति का जनता पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। दो कारण थे—एक तो वे लोग कृपि-प्रधान थे और दूसरे गौ इतनी उपयोगी। अधिक सम्भावना यही है कि उस समय ब्राह्मण गो-धातक समसे जाकर घृणा के पात्र वन गये थे, ठीक वैसे ही जैसे अतिथि मी 'गो-धन' वन जाने के कारण घटनाओं द्वारा घृणित समसे जाने लगे थे। क्योंकि वह जब भी कभी आता था, तभी उसके सम्मान में गौ की हत्या करनी पड़ती थी। ऐसी परिस्थित में अपनी स्थित सुधारने के लिये ब्राह्मण यज्ञ-रूप में जो "पूजा" करते थे और उसके साथ जो गो-वध होता था उसे छोड़ देने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते थे।

गोमांसाहार छोड़ने में ब्राह्मणों का उद्देश्य बौद्ध मिलुओं से उनकी श्रेण्ठता छीन लेना ही था-यह बात ब्राह्मणों के शाकाहारी बन जाने से सिद्ध होती हैं। नहीं तो ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बना ? इसका उत्तर यही हैं कि बिना शाकाहारी बने वह पुनः उस जमीन को प्राप्त कर ही नहीं सकता था जो बौद्ध धमें के प्रसार के फलस्वरूप उसके पाँच के नीचे से खिसक चुकी थी। इस सम्बन्ध में यह बात याद रखने के हैं कि बौद्ध की तुलना में एक बात को लेकर ब्राह्मण जनता की हिट्ट में दहुत ओछा पड़ता था। वह बात पशु-बध थी, जो कि ब्राह्मण-बाद का सार थी और जिसका बौद्ध-धर्म एकदम बिरोधी था। यह खामाबिक हैं कि ऐसी जनता में, जो कृषि पर निर्मर करती हो, बौद्ध धमें के प्रति चादर और उस ब्राह्मण-धर्म के प्रति धृणा हो जिसमें अन्य पशुकों के साथ गौकों और बैंलों का भी वध होता हो। अपने बिगत कम्यान को बनाने के लिए ब्राह्मण क्या कर सकते थे। बौद्ध शिक्षणों से भी एक कर्म आगे जाकर न केवल गोमांस-मन्तण ही खोड़ना किन्तु शाकाहारी बन जाना। शाकाहारी बनने में ब्राह्मणों का यही उद्देश्य था—यह कई तरह से किन्न हो सकता है।

यति बाह्यणों ने पशु-यदा को वुए। मान कर सिद्धान्त की द्दाष्ट्र से अपना श्राचरण ददला होता; तो उनके लिये केवल इतना प्याप्त था कि वे यज्ञों के लिये पशुद्धों का वध मना कर देते। उनके लिये शाकाहारी बनना आवश्यक न था। वे शाकाहारी बन कर रहे, इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी दृष्टि गहरी थी, और एक दूसरी तरह भी उनके लिये शाकाहारी बनना एकदम अनावश्यक था; क्योंकि बौद्ध भिन्न ही शाकाहारी नहीं थे। इस कथन से कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है; क्योंकि सामान्य धारणा है कि अहिंसा और शाकाहार में आवश्यक तथा अन्वित्य सम्दन्ध है। यह सामान्य विश्वास है कि बौद्ध भिन्न मांस-स्पर्श नहीं करते रहे होंगे। लेकिन यह एक गलती है। वास्तविक वात यह है कि भिन्न त्रिकोटी-परिशुद्ध (तीन प्रकार से शुद्ध ) महली-मांस प्रह्मा कर स्वता था। आग चल कर यह पाँच प्रकार का हो गया। चीनी यात्री रुवान च्वांग इससे परिचित था, उसने मांस के शुद्ध प्रकारों को सां-चिंग कहा है। श्री थामस बाल्टन ने भिन्नुओं में इस प्रथा की उत्पत्ति की इस प्रकार व्याख्या की है। उसकी कही कथा के अनुसार—

"बुद्ध के समय में वैशालीसिंह नाम का एक धनी सेनापित था, जिसने वौद्ध धर्म प्रहण कर लिया था। वह भिच्च-संघ का उदार दायक बन गया और भिच्च ओं को मांस-भोजन की कमी न होने देता था। जब यह बाहर पता लगा कि भिच्च इस प्रकार का तैयार किया हुआ मोजन कहण कर लेते हैं, तो तैथिकों ने उनकी निन्दा करनी शुरू की। जो संयमी तपस्वी भिच्च थे, जब उन्होंने यह सुना तो भगवान को सूचना दी। भगवान ने भिच्च ओं को इकड़ा किया। जब वे इकड़े हुए तो भगवान ने उन्हें सम्भोधन करके कहा—भिच्च ओं! किसी ऐसे पशु का मांस नहीं खाना चाहिये, जिसे तुमने देखा हो कि तुम्हारे लिये मारा गया है, जिसके बारे में तुमने सुना हो कि तुम्हारे लिये मारा गया है, जिसके बारे में तुमने सुना हो कि तुम्हारे लिये मारा गया हो, न सुना हो कि हमारे लिये मारा गया हो, न सुना हो कि हमारे लिये मारा गया हो, न सुना हो कि हमारे लिये मारा गया है उत्तर हुआ हो, कि हमारे लिये मारा गया है उत्तर हुआ हो, कि हमारे लिये मारा गया है अतुना हो के अनुनार का मारा गया है। पालि और सुन्केन विनय (पिटक) के अनुनार का मारा गया हो भिच्च-संघ को मध्यान्ह-भोजन दिया गया था। उस भोजन के

लिये ही एक बैल की लाश की व्यवस्था की गई थी। निर्धन्थों ने भिजु श्रों की निन्दा की। बृद्ध ने यह त्रि-कोटि-परिशुद्ध का नया नियम बनाया। श्रव से जो मांस-भोजन भिज्ज कर सकते थे, वह 'त्रिकोटि-परिशुद्ध' श्रथवा 'त्रिकोटि-परिशुद्ध मांत' कहलाने लगा। इसे थोड़े में 'श्रदृष्ट, श्रश्रुत, श्रपरि-शंकित' श्रथवा चीनी श्रनुवाद के ढंग पर 'मेरे लिये मारा गया, ऐसा न देखा, न सुना, न सन्देह हुश्रा' कहा गया। तब दो श्रीर तरह का मांस मिजु श्रों के लिये नियमानुकूल ठहराया गया—जिस पश्रु की स्वामाविक मृत्यु हो गई हो, तथा जो किसी शिकारी-पन्नी श्रथवा श्रन्य किसी जंगली पश्रु द्वारा मारा गया हो। इस प्रकार पांच तरह का ऐसा मांस हुश्रा, जिस का कोई बौद्ध स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग कर सकता था। तब यह 'श्रदृष्ट, श्रश्रुत श्रीर श्रपरिशंकित' एक जाति हो गई श्रीर उसी में 'स्वामाविक मृत्यु' तथा 'पन्नी-हत' को मिला देने से सांग-चिन्ह बन जाता है।

जब बौद्ध-भिन्नु मांस खाते थे तो ब्राह्मणों को उसे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तब ब्राह्मण मांसाहार छोड़ कर शाकाहारी क्यों वन गथे। इसका कारण इतना ही था कि वह जनता की टिए में बौद्ध-भिन्नुश्रों के साथ समान तल पर नहीं खड़ा होना चाहते।

यदि बाह्यण केवल यह करना और उसमें गो-वध करना छोड़ देते तो इसका केवल एक सीमित परिणाम होता। अधिक से अधिक इससे बाह्यण और बौद्ध समान तल पर खड़े हो जाते। यही बात तब होती यदि वे मांसाहार के सम्बन्ध में बौद्ध-भिन्नुओं का अनुकरण करते। इससे बाह्यणों को अपने आपको बौद्धों से श्रेष्ठ करने का अवसर नहीं मिलता था, जो कि उनकी आकांचा थी। यहां में गो-वध का विरोध करके बौद्धों ने जनता के हृदय में आदर का स्थान प्राप्त कर लिया था। बाह्यण उन्हें इस स्थान से पदच्युत करना चाहते थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये बाह्यणों को उस दुस्साहसी नीति का अनुकरण करना पड़ा, जिसमें परिणाम की ओर देखा ही नहीं जाता। यह 'अति' को 'अति' से पराजित करने की नीति है। यह यह युद्ध-नीति है, जिसका उपयोग बाम-पित्वणों को हराने के लिये सभी

दिन्य पत्ती करते हैं। बौद्धों को हराने का एक ही तरीका था कि उनसे एक क्ष्म आगे जाकर शाकाहारी बन जायें।

इस मत के समर्थन में कि ब्राह्मणों ने जो गी-पूजा आरम्भ की, जों गी-मांसाहार त्याग कर शाकाहारी बन गये, वह बौद्धों को परास्त करने के लिये ही किया—एक और प्रमाण दिया जा सकता है। यह वह तिथि है, जब गी-वध एक महान् पातक बन गया। यह सर्व-विदित है कि अशोक में गी-वध को एक अपराध नहीं ठहराया था। बहुत लोग उससे यह आशा रखते हैं कि गी-वध बन्द करने के लिये उसे आगे बढ़ कर कदम उठाना चाहिये था। प्रो० विनसर् सिथ को यह बात आरचर्यकर लगती है, लेकिन इसमें आश्चर्य की कुछ भी बात नहीं है।

नौद्ध-धर्म सामान्य रूप से पशु-चित का विरोधी था। इसकी गौ के लिये ही कोई विशेष ममता न थी। इसिलये अशोक को इस बात की कोई खास आवश्यकता नहीं थी; कि वह 'गो-एता' के लिये कानून बनाये। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि गो-वध' को 'महा-पातक' घोपित करने वाले गुप्त-नरेश हुए, जो गुप्त-नरेश हिन्दू-धर्म के वड़े पुरस्कर्ता थे। उस हिन्दू धर्म के, जो यज्ञों के लिये गो-बध की अनुज्ञा देता है। डा॰ भएडारकर का कथन है:—

'हमारे पास इस बात का शिलालेखों का अन्तरंत्र प्रमाण है कि प्रांचनी शताब्दी के आरिक्सिक हिस्से में गो-बंध करना एक गयानक पण माना आताथा, उतना ही स्थानक जितना स्थानक किसी ब्राह्मण को मार देना। हमारे पास ४६४ ई० का एक ताम्र-पत्र लेख है, जो कि गुप्त राज-बंश के स्कंद-गुप्त के राज्यकाल का है। यह एक दान-पत्र है, जिसके अनितंस श्लोक में लिखा है: — जो भी इस दान में, जो दे दिया गया है, हस्तचेंप करेगा, वह गो-हत्या, गुरु-हत्या अथवा ब्राह्मण-हत्या के पाप का भागी होगा। स्कन्द-गुप्त के पितामह चन्द्रगुप्त द्विनीय का सी एक लेख है जो गी-हत्या को ब्राह्म हत्या के ही समान पाप मानता है। इसमें ६३ गुप्त-संवरसर दिया गया है, जो कि ४१२ ई० के बराबर होता है। मध्य-प्रान्त के

साँची के प्रसिद्ध बौद्ध-स्तूप के वेप्टन में खड़ा हुआ है। इसमें चन्द्रगुप्त के एक अधिकारी के दान का भी वर्णन है। इसका अन्त इस प्रकार होता है, जो भी इस व्यवस्था को गड़बड़ करेगा उसं 'गो-हत्या', 'ब्राह्मण्-हत्या' अथवा 'पंच-त्रानन्तर्य' का पाप लगेगा। इस कथन का उद्देश्य है, गड़बड़ करने वाला चाहे बाह्यणधर्म का अनुयायी हो, चाहे बौद्धधर्म का-दोनों को भयभीत करना। पाँच ज्ञानन्तर्य बौद्धों के पाँच महापातक हैं। वे हैं— मातु-इत्या, पितृ-इत्या, चाईत-इत्या, बुद्ध के शरीर का रक्त बहाना, भिचु-संघ में भेद पैदा करना। जिन महापातकों का त्राह्मण-धर्मी को भय दिलाया जाता है, वे केवल दो हैं-गौ की हत्या और बाह्यण की हत्या । बाह्यण की हत्या तो स्पष्ट ही है कि महापातक है, क्योंकि जितनी भी स्मृतियाँ हैं. सभी में ब्राह्मण-हत्या को महापातक कहा गया है, किन्तु गी-हत्या को च्यापस्तम्ब, मनु, याज्ञवल्क्य चौर दूसरों ने केवल उपपातक ही माना है। किन्तु यहाँ इसे बहा-हत्या के साथ जोड़ देने से और दोनों को बौद्धों के आनन्तर्थों के साथ समानता का दुर्जा दे दिए जाने से यह स्पष्ट है कि पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ में गो-हत्या को महापातकों की श्रेशी में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार गी-हत्या कम से कम एक शती पहिले 'सहापातक' गिनी जाने लगी होगी अर्थात् चौथी शती के आएम में।"

प्रश्न उठता है कि एक हिन्दू-नरेश को क्या पड़ी थी कि वह गी-वध के विरुद्ध अर्थात् मनु के नियमों के विरुद्ध नियम बनाता ? उत्तर मही है कि जानणों के लिये यह अतिवार्थ हो गया था कि बौद्ध-मिलुओं पर अपनी अंधना मिद्ध परते के लिये यह वैतिक-धर्म के अपने एक अंशा में हाथ धोयें। यदि हमारा यह विश्लेषण ठीक है. तो यह स्पष्ट है कि गी-भूज बुद्ध धर्म और जानण-वर्ग के संघर्ष का परिणाम है, यह एक साधनः था, जिसका बाहरणों से जाननी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिये स्वयोग किया।

# गोमांसाहार ने 'छितरे हुए आदिमयों' को अछ्त क्यों बना दिया ?

जब ब्राह्मणों तथा श्रव्राह्मणों ने गो-मांसाहार करना छोड़ दिया श्रीर छितरे हुए श्रादमियों का गो-मांसाहार जारी रहा, तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो पुरानी स्थिति से भिन्न थी। श्रव कर्क यह पड़ गया कि पुरानी स्थिति में हर कोई गो-मांसाहार करता था। इस नई स्थिति में एक वर्ग ने खाना छोड़ दिया था, दूसरा वर्ग खाता था। यह मेद श्रांख में खटकने वाला था। इसे हर कोई देख सकता था। इतना होने पर भी इस भेद का परिणाम समाज का इतना बड़ा विभेद नहीं हो सकता था, जैसा इस श्रद्धत-पन में दिखाई देता है। यह एक सामाजिक भेद रह सकता था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ जाति के भिन्न-भिन्न श्रंग भिन्न भिन्न तरह का श्राहार प्रहण करते हैं। एक जो चीज पसन्द करता है। दूसरा ठीक उसे ही नामसन्द करता है तो भी यह भेद दोनों में किसी प्रकार की दीवार नहीं खड़ी कर देता।

इसलिये कोई न कोई विशेष कारण होना चाहिये कि भारत में गो-मांसाहार ने बसी हुई जातियों और छितरे हुए आदिमयों के बीच में क्यों एक दीयार खड़ी कर दी ? क्या कारण हो सकता है ? उत्तर है कि यदि गोमांसाहार का धर्म से कोई सम्बन्ध न जुड़ता—यह केवल व्यक्ति-गत कचि-श्रुक्ष का प्रश्न रहता—तो गोमांस खाने वालों और न खाने वालों में एक दीवार न खड़ी होती। दुर्भाग्य से मांसाहार एक सामान्य लोकिक बात न रह कर 'धर्म' का प्रश्न बन गया। यह इसलिये हुआ कि ब्राह्मणों ने गौ को एक 'पियश्च जानवा' वना दिया। इसी से गो-गांसाहार 'श्रधर्म' बन गया। यह छितरे हुए आदमी 'श्रधर्म' करने वाल होने से गमाज-बहिष्कृत हो गये। यह उत्तर उन लोगों के लिये बहुत स्पष्ट नहीं भी हो सकता जो समाज के जीवन में 'धर्म' के स्थान को नहीं सममते। वे पृष्ठ सकते हैं; धर्म इस विभेद का कारण क्यों बना ? यदि धर्म की निम्नलिखित दो बातों को ध्यान में रखा जाय तो यह बात स्पष्ट हो जायगी।

सबसे पहले हम 'धर्म' की परिभाषा लें। सभी 'धर्मा' पर लागू होने चाली एक व्यापक बात है। हर धर्म कुछ विश्वासों और आचरणों का एक स्वीकृत समूह होता है जो (१) 'धार्मिक' बातों से सम्बन्ध रखते हैं। और जो (२) उन सब बातों को मानने वाले लोगों की एक 'जाति' बना देते हैं। ज्रा दूसरी तरह कहें, तो प्रत्येक 'धर्म' में दो बातें रहती हैं। एक यह है कि धर्म को 'पिवत्र' चीजों से पृथक् नहीं किया जा सकता। दूसरे यह है कि 'धर्म' एक सामूहिक वस्तु है जिसका समाज से पृथकरण नहीं हो सकता।

धर्म का जो पहला श्रंश है वह यह मानकर चलता है कि जितनी भी वस्तुएँ हैं—चाहे भौतिक हों; चाहे अभौतिक चैतसिक हों, जो भी मनुष्य-विचार का विषय बनती हैं—वे दो स्पष्ट विभागों में विभक्त हैं; जो धार्मिक तथा अधार्मिक अथवा सामान्य रूप से लौकिक कहलाते हैं।

इससे 'धर्म' की परिभाषा हो जाती है। 'धर्म' का कर्ट त्व सममने के लिये 'धर्म' के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

पहली बात जो ध्यान देने की है, वह यह है कि जो चीजें 'पिवत्र' मान ली जाती हैं। वे लौकिक वस्तुष्ठों से केवल ऊँचा स्थान या पद ही नहीं रखतीं। वे एकर्भ भिन्न हैं। 'पिवत्र' ऋौर लौकिक वस्तुष्ठों की 'जाति' ही एक नहीं हैं। दोनों में एकदम विरोध है। प्रो० दुरखीम का कथन हैं—

'श्रूच्छा' और 'बुरा' का परम्परागत विरोध इससे श्रापिक कुछ नहीं क्योंकि 'श्रूच्छा' और 'बुरा' दोनों एक ही 'ताति' अर्थात् श्राधार के वो विरोधी तत्व हैं: ठीक वेसे ही जैसे स्वास्थ्य श्रीर बीमारी एक ही जीवन सम के दो भिन्न पहलू हैं। किन्तु मानव-गरितष्क ने 'पवित्र' और लौकिय की जो कल्पना की है वह सवत्र दो भिन्न-भिन्न 'जातियों' की कल्पना है, एकदमः दो भिन्न संसारों की जिनमें कुछ भी समान नहीं।"

जो ऋधिक उत्सुक सज्जन हैं वे कदाचित् यह जानना चाहेंगे कि संसार में मनुष्यों को किस चीज़ ने 'पवित्र' और 'लौकिक' की एक दूसरे के विरोधी तत्व के रूप में कल्पना करने पर मजबूर किया ? हमें इस चर्चा में यहाँ नहीं ही पड़ना है, क्योंकि हमारे तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह किसी तरह आवश्यक नहीं।

इसी प्रकरण में जो दूसरी वात ध्यान देने की है वह यह है कि 'पवित्र वस्तुन्त्रों' की संख्या निश्चित नहीं है। एक धर्म की 'पवित्र-वस्तुन्त्रों न्योर दूसरे धर्म की 'पवित्र वस्तुन्त्रों' में ज्यनन्त भिन्नता है। 'श्रात्मा' ज्योर 'परसात्मा' ही पवित्र वस्तुयें नहीं है। एक चट्टान, एक पशु, एक स्रोत, एक पत्थर का दुकड़ा, एक लकड़ी का दुकड़ा, एक घर—एक शब्द में कहें तो कोई भी चीज़ 'पवित्र' मानी जा सकती है।

'पवित्र' चीजों का सदेव 'निपेधों' से सम्बन्ध रहता है जिन्हें मना की हुई बातें (टैवूज) कह सकते हैं। प्रो० दुरखीन को ही यदि हम फिर उद्युत करें तो :—

'पिवत्र चीजें व हैं जिन की 'निषेघों' द्वारा रचा होती है श्रीर जिन्हें 'निषेघ' पृथक् करते हैं; श्रीर 'लौकिक' चीजें वे हैं जिन पर ये 'निषेध' लागू हैं श्रीर जिन्हें पहली चीजों से दूर दूर रहना ही चाहिये।"

धार्मिक निषेध नाना रूप धारण कर लेते हैं। इनमें सब से महत्वपूर्ण निषेध सम्बन्ध का है। सम्बन्ध के निषेध का आधार शह है कि जो 'लौकिक' है उसका 'पवित्र' से फिसा प्रकार का सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। 'स्पर्श' के त्रातिरिक्ष श्रीर कई तरह से सम्बन्ध स्थापित हो सबता है। 'नगर डालना' भी एक तरह का सम्बन्ध स्थापित करना है। यही कारण है कि खास खास अवस्थाओं में लौकिक (अपवित्र) श्रादमियों का 'पवित्र' चीजों को देखना बांजेत है। उदाहरण के लिये कुछ चीजें जो

गोमांसाहार ने 'खितरे हुए आदिसयां' को श्रव्हत क्यों बना दिया ? १४६ 'पिबत्र' समसी जाती हैं उन्हें स्त्रियाँ नहीं देख सकती । शब्द ( श्रथात् वह सांस, जो श्रादमी का हिस्सा है और श्रादमी से बाहर फैलता है) भी सम्बन्ध का दूसरा रूप है। इसिलये लौकिक (श्रपवित्र) के बिये पिव्य चीजों को सम्बोधन करना अथवा उनका उच्चारण करना वर्जित है। उदाहरण के लिये बाह्मण को ही वेद का उच्चारण करना चाहिये, शूद्र को नहीं। एक श्रमाधारण सामीप्य का सम्बन्ध भोजन करने के परिणाम

स्वरूप उत्पन्न होता है । इसीलिये 'पवित्र' जानवरों अथवा 'पवित्र'

तरकारी के खाने का निपंध किया गया है।

जिन निषेधों का 'पवित्र' वस्तुत्रों से सम्बन्ध हैं उनके बारे में विवाद नहीं किया जा सकता। वे विवाद से परे की वस्तु हैं, और विना किसी किन्तु-परन्तु के स्वीकार की जानी चाहियें। जो 'पवित्र' है वह 'अस्पूर्य' शब्द के विशिष्ट अर्थों में 'अस्पूर्य' है अर्थान् विवाद उसे किसी प्रकार स्पर्श ही नहीं कर सकता। जो कुछ किया जा सकता है वह इतना ही है कि 'पवित्र' का सम्मान किया जाय और उसकी आज्ञा मानी जाय।

श्रीर श्रंतिम बात यह कि यह 'पवित्र' वस्तुश्रों-सम्बन्धी निषेध सभी पर लागू होते हैं। वे स्वयं-सिद्ध सत्य नहीं हैं। वे श्राहायें हैं। उनका पालन होना चाहिये, श्रीर वह शब्द के सामान्य श्रर्थों में नहीं। वे श्रानुल्लंपनीय श्राहायें हैं। उनका पालन न हो सकना एक 'जुर्म' से श्रिधिक है। यह 'पाप' है।

धर्म के चेत्र और गति-विधि को समभाने के लिये उत्पर का सारांश पर्याप्त होता चाहिये। उस विषय का अधिक विवेचन अनावश्यक है। लो 'पिन्त्र' हैं उसके सम्बन्ध के जो नियम हैं उन नियमों के कार्य करने के हंग के विश्लेपण से यह बात किली की भी समक्त में आ जायनी कि गो-मांसा-हार ने 'छितरं-हुए आदिसयों' को क्यों अध्त बना दिया—इस प्रश्त का मेरा उत्तर ठीक हैं। मैंने जो उत्तर दिया है उस उत्तर की गहराई तक पहुँचन के लिये इतना ही आवश्यक है कि जो 'पवित्र' है उसके नियमों के काम करने के ढंग का विश्लेषण गौ को 'पवित्र' वस्तु मानकर हृदयङ्गम कर लिया जाय। यह स्पष्ट हो जायेगा कि ऋछृतपन 'पवित्र पशु' गौ के न खाने के निषेध को ही तोड़ने का ही परिणाम है।

जैसा ऊपर कहा गया है बाह्यणों ने गौ को एक 'पवित्र' जानवर बनाया । उन्होंने जीवित और मृत गौ में किसी प्रकार का भेद करने की भी आवश्यकता नहीं समभी । गौ 'पवित्र' थी—चाह जीवित हो, चाहे मृत । गो-मांसाहार केवल एक 'जुर्म' न था । यदि यह केवल एक 'जुर्म' होता तो इसका परिणाम केवल 'सजा' होती । गो-मांसाहार 'पाप' उहराया गया । यदि कोई गौ को 'पवित्र' जानकर न माने तो वह 'पाप' का भागी होता था और उसके साथ मेल-जोल रखना निषेध था । छितरे हुए आदमी, जिन्होंने गो-मांसाहार जारी रखा, 'पाप' के भागी हुए।

एक बार गों 'पवित्र' मानी जाने लगी और 'छितरे हुए आदिमयों ने उसका मांस खाना जारी रखा, तो उनके भाग्य में एक ही बात थी और वह यह कि उनके साथ उठना बैठना बन्द हो जाय अर्थात वे 'ऋछून' बन जायें।

इस प्रकरण को अंत करने से पहले यह आवश्यक मालूम देता है कि इस मत के विरुद्ध दो सम्भव आपित्तयों का उत्तर दे दिया जाय। इस मत के विरुद्ध दो आपित्तयों तो स्पष्ट ही हैं। एक तो यह है कि इस बात का क्या प्रमाण है कि 'छितरे हुए आदमी' मृत-गो का मांस खाते थे ? दूसरा प्रश्न है कि जब बाह्मणों तथा छबाह्मणों ने गो-मांस-भच्छा छोड़ा तो उन्होंने भी क्यों गर्टा छोड़ िया ? इस पुराक में 'अब्तुतपन' की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, उससे इस प्रश्नों का सीधा सम्बन्ध है। इसलिये इनका निराकरण करना ही होगा।

सचमुच पहला प्रश्न खित है और एक प्रकार की कसौटी है। यदि
'छितरे हुए आदमी' आरम्भ से ही गो-मांसाहारी थे तो २००८ ही हैं कि
हमारे इस गए सिद्धांत के लिए कोई जगह गढ़ी। क्योंकि यदि वे आरंभ
से ही गो-मांसाहारी थे और तब भी 'श्रक्षत' नहीं समके जाते थे तो यह

कहना कि गोमांसाहार के कारण 'छितरे हुए आहमी' अछूत बन गए, यदि एकदम पागलपन की बात नहीं है तो तर्क-संगत तो नहीं ही है। दूसरा प्रश्न भी चाहे कसोटी न हो किन्तु उचित ही है। यदि बाह्यणों ने गो-मांसाहार छोड़ दिया और अबाह्यणों ने उनका अनुकरण किया तो इन 'छितरे हुए आदिमियों' ने भी यही क्यों नहीं किया ? यदि कानून ने गो-वध को एक महान् पातक बना दिया था क्योंकि ब्राह्मणों और अबाह्यणों के लिए गौ 'पिबन्न' जानवर बन गया था तो इन 'छितरे हुए आदिमियों' को भी गो-मांस खाने से क्यों नहीं रोका गया ? यदि उन्हें गोमांस खाने से रोक दिया गया होता, तो अछूतपन का जन्म न होता।

पहले परन का उत्तर यह है कि जिस समय एक स्थान पर बसी हुई जातियाँ और ये छितरे हुए आदमी दोनों गोमांसाहारी थे तो उस समय भी एक प्रथा चल पड़ी थी, जिसके कारण एक जगह बसे हुए लोग ताजा गोंबांस खाते थे, किन्तु छितरे हुए लोग मृत गाय का मांस । इमारे पास कोई ऐसा निश्चित प्रमाण नहीं है कि एक जगह बसे हुए लोगों ने कभी मृत गाय का मांस नहीं खाया, किन्तु हमारे पास नकारात्मक गवाही है, जिससे प्रकट होता है कि मरी हुई गौ पर इन 'छितरे हुए चादिमयों' का ही एकाधिकार हो गया था। इस गवाही का सम्बन्ध महाराष्ट्र के महारों से है, जिसका पहले भी उल्लेख हो चुका है। जैसा पहिले कहा जा चुका है महाराष्ट्र के महार मृत पशु पर अपना अधिकार समऋते हैं। अपने इस अधिकार को वे गाँव के प्रत्येक हिन्दू के गुकावले पर सिद्ध करते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि कोई हिन्दू श्रापने निजी भृत जानवर का सांस भी नहीं का सकता। उसे यह महारों को ही सौंप देना पड़ता है। यह केवल इसी बात को कहने का एक दूसरा हंग हैं कि जब भोमांसाहार एक सामान्य अथा भी तो महार मृत गो का भाँस खाते ये और हिन्दू ताजा गोमांस । अब केवल एक ही प्रश्न पेंडा होता है और यह यह कि जो बात वर्तमान के लिए सत्य हैं, क्या वही ऋतीत के लिए भी शत्य हैं ? क्या यह वान जी भहाराष्ट्र के लिए सत्य है, समस्त भारत में बसे हुए दलों और 'छितरे हुए

. आदिमयों' के बीच के सम्बन्ध का एक नमूना मानी जा सकती है. ? इस सम्बन्ध में महारों में जो परंपरागत जनश्रुति प्रचलित है, उसका उल्लेख किया जा सकता है। उनका कहना है कि विदर्भ (बेदर) के मुस्तिम राजा ने उन्हें ४२ ऐसे अधिकार दे रखे थे जो दूसरे हिन्दुओं को अप्राप्त थे। यदि स्वीकार कर लिया जाए कि वे ऋधिकार उन्हें विदर्भ के राजा ने दिए थे नो उस राजा ने उन अधिकारों को पहली बार तो जन्म दिया नहीं होगा। वह दूर अतीत से चले आए होंगे। राजा ने उन्हें केवल स्थिर कर दिया होगा। इसका अर्थ हुआ कि इन 'छितरे हुए आद्मियों' के मृतः पशुत्रों का मांस खाने और इन एक जगह बसे हुए दलों के ताजा मांस खाने की प्रथा प्राचीन समय से चली आई है। इस तरह की प्रथा का प्रचलित हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक है। जो जोग एक जगह बसे हुए थे वे धनी थे। खेती और पशुपालन उनकी जीविका के साधन थे, ये 'छितरे हुए श्रादमी' भिख-मंगों की जाति थे, वह जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था श्रीर वह एक जगह बसे हुए लोगों पर ही सर्वथा निर्भर करते थे। दोनों के मोजन का मुख्य श्रंश गोमांस था। एक जगह वसे हुए लोगों के लिए यह संभव था कि वह भोजन के लिए किसी जानवर का वध कर सकें। क्योंकि उनके पास पशु थे। ये, छितरे हुए आदमी, ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास एक भी पशु नहीं होता था। ऐसी परिस्थिति में क्या यह अस्वामाचिक है कि जो एक जगह बसे हुए लोग हैं वे 'छितरे हुए लोगों को' अपनी पहरेदारी करने के बदले में उनकी मजदूरी के तौर पर अपने मृत जानवर देना स्वीकार कर लें ? निरचय से नहीं। इसलिए यह बात निरचयपूर्वक मान ही ली जा सकती है कि दूर अतीत में जब एक जगह बसे हुए दल और ये 'छितरे हुए श्रादमी'-दोनों गोमांस खाते थे तो उस समय एक जगह बसे हुए दल ताजा गोमांस खाते और दूसरे मृत गौ का मांस। साथ ही यह बात भी कि यह प्रथा समस्त भारत में प्रचलित थी, न कि केवल महा-राष्ट्र में।

यह पहली आपत्ति का समाधान हो गया। अब दूसरी आपत्ति से ।

गुप्त राजाओं ने गो-वध के विरुद्ध जो कानृन वनाया था; वह उन लोगों के लिए था जो गो-वध करते थे। यह छितरे हुए आदिमियों पर लागृ नहीं होता था, क्योंकि वे गो-वध नहीं करते थे। वे केवल मृत गाय का मांस खाने थे। उनका आचरण गो-वध-निपेध के कानृन के विरुद्ध न पड़ता था। इसलिए मृत गाय का मांस खाने की प्रथा जारी रहने दी गई। यदि यह मान लें कि बाह्मणों तथा अबाह्मणों के गोमांसाहार छोड़ने का सम्बन्ध अहिंसा से था तो इनका यह आचरण अहिंसा के भी विरुद्ध नहीं था। गो-वध करना हिंसा थी, किन्तु मृत गाय का मांस खाना हिंसा न थी। इसलिए इन छितरे हुए आदिमियों के लिए मृत गाय का मांस खाते रहने में किसी प्रकार के मनस्ताप का भी कोई कारण नहीं था। जो कुछ वे कर रहे थे उसमें न कानृत ही किसी प्रकार की वाधा डाल सकता था और न सिद्धांत ही—कानृत ही किसी प्रकार की वाधा डाल सकता था और न सिद्धांत ही—क्योंकि न यह कानृत के ही विरुद्ध था और न सिद्धांत के।

श्रीर उन्होंने ब्राह्मणों तथा श्रजाह्मणों का श्रनुकरण क्यों नहीं किया ? इसके दो उत्तर हैं। पहिले तो यह कि यह नकल करना उनके लिए श्रत्य-धिक महाँगा सौदा था। वे ऐसा नहीं कर सकते थे। मृत गाय का मांस उनका प्रधान जीवनाधार था। इसके बिना वे भूखे मर जाते। दूसरे, मृत-गायों को ढोना यद्यपि श्रारम्भ में यह एक श्रधिकार था, किन्तु बाद में उनका यह एक कर्तव्य हो गया था, क्योंकि उन्हें मृत गाय को ढोना ही पड़ता था। इसलिए वे जैसे पहले खाते रहे, उसी तरह श्रव भी उन्होंने उसका मांस खाते रहने में कोई हर्ज नहीं समका।

इसितए (उक्त) श्रापित्तयों से हमारा सिद्धांत किसी भी तरह श्रनिद्ध

१. महारों में गुधार आन्दोलन के परिणामस्वरूप इस साम विश्वति एक दम उन्हीं हो गई है। महार सृत पशु को टोने से इन्कार करते हैं और गांव के हिन्दू उन्हें इसके लिए मजबूर बरने हैं।

## बेश भाग

१४. परिच्छेद-अपवित्र और "अञ्जूत"।

१६. परिच्छेर-छितरे हुए आदमी अञ्चतुक्व बने ?

## अपवित्र और 'अछ्त'

"अञ्चतपन" कब अस्तित्व में आया ? कट्टरपंथी हिन्दुओं का कहना है कि यह अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है। अपने कथन के आधार-स्वरूप उनका कहना है कि "अञ्चतपन" का समर्थन न केवल स्मृतियों में मिलता है, जो कि जरा पीछे की हैं, किन्तु धर्म-सत्रों में भी है, जो कुछ लेखकों के मत से ईसा से कुछ शताब्दियों के पूर्व के हैं।

"अक्तूतपन" की उत्पत्ति का अध्ययन करने जाकर, जिस प्रश्न से आरम्भ करना होगा, वह यह हैं कि क्या "अक्तूतपन" की प्रथा इतनी पुरानी है, जितनी पुरानी यह कही जाती हैं ?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये हमें धर्म-सूत्रों की परीक्षा करनी होगी, जिससे हम इस बात का निर्णय कर सकें कि जब धर्म-सूत्र "अछत-पन" और "अछतों" की बात कहते हैं, तो उनका तालपर्य क्या है ? क्या वे "अछतपन" से वह भाव प्रह्मा करते हैं, जो आज हम प्रह्मा करते हैं ? क्या वे जिस वर्ग के लिये "अछत्" शब्द का व्यवहार करते हैं, वह उन्हों अशों में है जिन अर्थों में हम आज "अछत्" शब्द का व्यवहार करते हैं।

पहले त्रहा को ही पहले हों। धम-मुत्रों की परीचा करने से निस्संदेह इस जात का पता लगता है, कि इसमें एक वर्ग का वर्णन है, जिसे वे ''अस्पृष्य'' कहते हैं। इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि ''अस्पृष्य'' हाब्द का अर्थ है ''अछत''। तो भी यह प्रश्न बाकी रहता ही है कि क्या अर्थ-सूत्रों के ''अस्पृष्य'' वे ही हैं, जो आधुनिक भारत के ? यह प्रश्न महत्वन

1.

पूर्ण वन जाता है। जब हमें यह माल्म होता है कि धम-सूत्र ऐसे ही और भी कई शब्दों का प्रयोग करते हैं—अन्त्य, अन्त्यजा, अन्त्यवासिन्, तथा बाह्य। पीछे की स्मृतियों ने भी इन शब्दों का प्रयोग किया है। भिन्न-भिन्न सूत्रों और स्मृतियों ने इन शब्दों को किन-किन अर्थों में प्रयुक्त किया है जान लेना उपयोगी होगा। नीचे की तालिका से यह उद्देश पूरा होता है :-

### (१) अस्पृश्य

| धर्म-सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्मृति                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १. विष्णु ४. १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १. कात्यायन-कारिका ४३३, ७८३                                                                                                   |
| * California and arrange of reportures * * California (California and Angeles | श्चन्त्य                                                                                                                      |
| धर्म-सूत्र<br>१. वशिष्ठ (१६. ३०)<br>२. त्र्यापस्तम्ब (३. १)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्मृति  १. मनु ४.७४, प. ६=,  २. याज्ञवल्क्य १.१४प, १६७,  ३. छत्रि २४,  ४. लिखित ६२.                                           |
| (३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) बाह्य                                                                                                                       |
| धर्म-सृत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्मृत                                                                                                                         |
| १. ज्ञापस्तम्ब १,२,३६,१८,<br>२. विष्णु १६.१४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १. मनु २८,<br>२. नारद १.११४                                                                                                   |
| (৪) স্থ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | न्त्यवासिन्                                                                                                                   |
| FF-FF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 44.14.                                                                                                                      |
| १. गौतम २१, २२, ३२.<br>२. वशिष्ठ १८, ३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १ मनु ४, ७६, ४०. ३६,<br>२. महाभारत का शन्ति-पर्व १४१,<br>२६-३२,<br>३. मध्यमाङ्गिरस् (याझवल्क्य<br>३.२८० पर मिताचरा में उद्धत) |

#### (५) अन्हराज

| HT-QT                                 | 4. 41 [4.].                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| १. विष्णु ३६. ७                       | १. मनु ४.६१; ८. २७६,<br>२. याज्ञवल्क्य १२.५३,<br>३. बृहद्यम स्मृति |
|                                       | (याज्ञचल्क्य ३.२६, पर मिताचरा<br>में उद्घृत)                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ४. त्रात्रि<br>४. वेद व्यास १.१२.१३                                |

₹,

दूसरा प्रश्न है कि अन्त्य, अन्त्यज, अन्त्यवासिन् तथा वाह्य—इन शब्दों से जिन वर्गी का बोध होता है, क्या अस्पृश्य शब्द से—जिसका शब्दार्थ अछ्व है—भी उन्हीं वर्गी का वोध होता है ? दूसरे शब्दों में क्या वह एक ही वर्ग के लोगों के लिये भिन्न-भिन्न नाम हैं ?

यह दुर्भाग्य की बात है कि धर्म-सूत्र इस प्रश्न का उत्तर देने में हमारी सहायता नहीं करते। 'अस्पृश्य' शब्द दो जगह आता है (एक सूत्र में तथा एक स्मृति में)। लेकिन एक भी जगह उन जातों की गिनती नहीं की गई है, जिनका यह शब्द द्योतक है। यही हाल अन्त्य शब्द का है। यद्यपि 'अन्त्य' शब्द छः जगह आता है (दो सूत्रों में और चार स्मृतियों में) किन्तु एक भी जगह यह नहीं बताया गया है कि वे कीन हैं ? इसी प्रकार 'बाह्य' शब्द भी चार जगह आया है (दो सूत्रों में तथा दो स्मृतियों में), लेकिन उनमें से किसी स्थल पर भी यह नहीं लिखा है कि इस शब्द के अन्तर्गत कीन-कीन जातें आती हैं ? अन्त्यश्रामिग् नशा अन्त्यज्ञ - ये दोनों शब्द अपवाद-रूप हैं। किन्तु यहाँ भी किसी धर्म सूत्र में उनकी गिनती नहीं है, किन्तु स्मृतियों में उनकी एक गिनती है। अन्त्यश्रासिन् की गिनती नहीं है, किन्तु स्मृतियों में उनकी एक गिनती है। अन्त्यश्रासिन् की गिनती नहीं है, किन्तु स्मृतियों में उनकी एक गिनती है। अन्त्यश्रासिन् की गिनती नहीं नथा बेद-व्यास-स्मृति में ही गई है और अन्त्यश्रासिन् की गिनती नथा बेद-व्यास-स्मृति में ! वे कीन हैं— यह नीचे के लेख यह में स्पष्ट हो जायगा:—

| , जन्यवासिन्    | ग्रन्यज    |               |  |
|-----------------|------------|---------------|--|
| सध्यमाजिस्स     | শ্বনি      | वेद-च्यास     |  |
| े.<br>१. चारडाल | १. नट      | १. चार्य्डाल  |  |
| २. ख्वपाक       | २. मेद     | २. श्वपाक     |  |
| ३. चन्त         | ३. भिल्ल   | ३. नट         |  |
| ४. सूत          | ४. रजक     | ४. मेद        |  |
| प्र. वेदेहिक    | ४. चर्मकार | ४. भिल्ल      |  |
| ६. मागध         | ६. बुरुद्  | ६. रजक        |  |
| ७. ऋयोगव        | ७. केवर्त  | ७. चर्मकार    |  |
|                 |            | <b></b> विरत  |  |
|                 |            | <i>६.</i> नास |  |
| , , ,           | ,          | १०. भट्ट      |  |
| ,               |            | ११. कोलिक     |  |
| ,               | ,          | १०. पुष्कर    |  |

इस लेख-पट से स्पष्ट है कि जहाँ तक अन्त्यवासिन् और अन्यत्यज शन्दों के प्रयोग की बात है, उसमें न तो कहीं कुछ निश्चयात्मकपन है और न कहीं किसी प्रकार का अर्थ-साम्य ही है। उदाहरण के लिये चाएडाल और श्वपाक दोनों ही मध्यमाङ्गिरस और वेद-व्यास के अनुसार अन्त्यवासिन और अन्त्यजों में भो गिने गये हैं, लेकिन जब मध्यमाङ्गिरस की अत्रि के साथ तुलना की जातो है तो ये भिन्न श्रीणयों में विभक्त दिखाई देने हैं। यही बात 'अन्त्यज' के लिये भी सत्य है। उदाहरण के लिये वेद-व्यास के अनुसार चाएडाल और श्वपाक अन्त्यज हैं, किन्तु अत्रि के अनुसार वे नहीं हैं। किर उदाहरण के लिये अत्रि के अनुसार वुरुद और कैवर्न अन्त्यज हैं, किन्तु वेद-व्यास के अनुसार वे नहीं हैं। फिर वेद-व्यास के अनुसार (१) विरत (२) दास (३) भट्ट (४) कोलिक और (४) पुष्कर अन्त्यज हैं, किन्तु अत्रि के अनुसार नहीं।

इसका सार इतना ही है कि न धर्म सृतों से ही हमें यह तिश्चय करने में कुछ सहायता मिलती है कि 'अस्पृश्य' कीन शे और न 'स्मृतियां' से ही। इसी प्रकार धर्म-सूत्र और स्मृतियाँ इस बारे में भी हमारी कुछ सहायता नहीं करतीं; कि जो वर्ग अन्त्यवासिन् अन्त्यज अथवा बाह्य कहलाते थे, वे अस्पृश्य ही थे; अथवा नहीं ? क्या कोई दूसरा उपाय है जिस से यह निर्णय हो सके कि इन वर्गों में से कोई एक भी वर्ग 'अस्पृश्य' अथवा 'अछ्त्य' की श्रेणी में आता है वा नहीं ? यह अच्छा होगा यदि हम इनमें से प्रत्येक 'वर्ग' के बारे में जो भी जानकारी प्राप्य है, उसे एकत्र कर लें।

'बाह्यों' को ही लें। वे कौन हैं ? वे क्या हैं ? क्या वे 'अछ्त' हैं ? मतु ने जनका उल्लेख किया है। उनकी स्थिति सममने के लिये मतु को सामाजिक वर्गीकरण की योजना का उल्लेख करना आवश्यक है। मतु लोगों को अनेक वर्गों में विभक्त करता है। पहले तो वह (१) वैदिकों तथा (२) दस्युओं का मोटा वर्गीकरण करता है। इसके आगे वह वैदिकों के चार विभाग करता है:—(१) जो चातुर्वर्ण्य के भीतर हैं, (२) जो चातु-वर्ण्य के बाहर हैं, (३) अल्य, (४) पतित या जाति-वहिष्कृत।

कोई आदमी चातुर्वर्श्य के अन्दर गिना जाय या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता था कि उसके माता-पिता का वर्ण क्या है ? यदि वह समान वर्ण के माता-पिता की सन्तान हुआ, तो वह चातुर्वर्श्य के अन्दर गिना जाता था। यदि वह भिन्न वर्ण के माता-पिता की सन्तान हुआ, जिसे मिश्रित-विवाह का परिणाम कह सकते हैं, अथवा जिसे मनु 'वर्ण-संकर' कहता है, वह तो चातुर्वर्श्य से बाहर माना जाता था। जो चातुर्वर्श्य के बाहर माने गये हैं, मनु ने उनके फिर दो भेद किये हैं (१) अनुलोम, (२) पतिलोम। अनुलोम वे जनके पिता ऊँचे वर्ण के किन्तु माता नीचे के वर्ण की और प्रति-लोम इससे उत्तटे अर्थोन् जिनकी माता ऊँचे वर्ण की और पिता नीचे के वर्ण के। यशांग चातुर्वर्श्य से बाहर होने के कारण अनुलोम तथा प्रतिलोम दोनों समान ही थे. तो भी यनु ने होनों में भेद किया है। अनुलोमों को वह वर्ण वाह्य अथवा केवल याह्य कहता है और प्रतिलोमों को हीन। 'हीन' वाह्य लोगों में निचले दर्ज के हैं. लेकिन न 'वाह्य' ही मनु की हिष्ट में "अखुत" हैं और न 'हीन' ही। 'श्रन्त्यों' का एक वर्ग के रूप में क्ष मनु ने ४.७६ में वर्गान किया है। हाँ, मनु उनकी गिनती नहीं करता । मेधातिथि ने अपने भाष्य में सुफाया है कि 'श्रन्त्य' का अर्थ म्लेच्छ है, जैसे मेद इत्यादि। बुलहर ने 'श्रन्त्य' का श्रनुवाद 'हीन-जाति के श्रादमी' किया है।

इस प्रकार 'अन्दर्यों' के 'अझ्त' होने का किसी तरह समर्थन नहीं होता। अधिक सम्भव यही है कि यह नाम उन लोगों को दिया गया था, जो गाँव के अन्त में रहते थे। उनको 'नीच जाति' का गिने जाने के कारण बृहद्यरण्यक उपनिपद की कथा में आता है, जिसका श्री काणे ने उल्लेख किया है। कथा इस प्रकार है:—

"देवताओं और अमुरों में संमाम हुआ। देवताओं ने सोचा कि वे उद्गीथ द्वारा अमुरों पर विजयी हो सकते हैं। इसमें अनुच्छेद है कि इस देवता (प्राण्) ने जो पाप (वाक् आदि) इनके लिये मृत्यु-रूप था, उसे एक ओर फेंककर देवताओं के अन्त में पहुँचा दिया। इसलिये किसी को आयों की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिये, न दिशाओं के अन्त में। उसे यह विचार करना चाहिये कि ऐसा करने से मैं पामन् अर्थात् मृत्यु के हाथ में पड़ जा सकता हूँ।"+

'श्रन्त्य' शब्द का अर्थ इस अनुच्छेद में आने वाले 'दिशाम अन्त' के अर्थ पर निर्भर करता है। यदि दिशाम अन्त' का अर्थ 'गाँव की सीमा के भिरे पर लिया जा सकता हो और उसे खींचतान कर निकाला हुआ अर्थ न समका जाय, तो अन्त्य शब्द के मूल अर्थ की कुछ व्याख्या हमारे हाथ लग जाती है। इस से यह अर्थ नहीं निकलता कि 'अन्त्य' लोग 'अछ्त' थे। इससे इतना ही अर्थ निकलता है कि वे गाँव की सीमा पर रहते थे।

जहाँ तक 'अन्त्यजों' की बात है, उनके बारे में जो कुछ हम जानते

a. त रावगंदा पनितेन चापडालीने पुरुक्तीः :

न मुहीन विलिप्तरच सारयेगीनयावसायिकिः ॥५—-८४

क बृहदासायक स्पनियम् (१.३)

हैं, वह उनके "ऋछ्त' होने की बात का खंडन करने के लिये पर्याप्त है। इन कुछ बातों की खोर ध्यान दिया जा सकता है:—

महाभारत के शान्ति-पर्व में (१०६.६) अन्त्यजों के सैनिक होने का उल्लेख है। सरस्वती-विलास के अनुसार पितामह ने रजकों की सात जातियों की बात कही है, जो 'प्रकृति' के रूप में 'अन्त्यजों' में गिने जाते थे। प्रकृति का अर्थ धोवी आदि व्यावसायिक अंग्रियाँ हैं, यह वात शक सम्वत् ६२२ के भिल्लम द्वितीय के संगमनेर (ताम्न-पत्र) से स्पष्ट हो जाती है। इस (ताम्न-पत्र) में १८ प्रकृतियों को दिये गये एक गाँव के दान का उल्लेख है। वीरिमित्रोदय का कहना है कि अंग्री का अर्थ रजक आदि अठारह जातियाँ हैं, जो सामृहिक तौर पर 'अन्त्यज' कहलाती हैं। इन वातों के रहते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि 'अन्त्यज' लोग "अञ्चत" माने जाते थे।

अब 'अन्त्य-वासिनों' को लें। वे कौन थे १ क्या वे "अद्भूत" थे १ 'अन्त्यवासिन' शब्द का दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। इसका एक अर्थ हैं, वह बहाचारी, जो गुरु के पास उसके घर में रहता है। बहाचारी के लिये अन्त्यवासिन् शब्द आया है। शायद 'अन्त' में भोजन करने वाला होने से अन्त्यवासिन् कहलाता हो। जो हो यह निर्विवाद है कि इस सम्बन्ध में इस शब्द का अर्थ "अद्भूत" नहीं हो सकता। यह हो ही कैसे सकता है, जब केवल बाहाए, कृत्रिय और वैश्य ही बहाचारी बन सकते थे १ दूसरे अथ में बह एक 'लोक-समूह' का णोतक है, किन्तु इसमें भी इस वान में मन्देह है कि यह शब्द ''अद्भूत'' का पोतक है, किन्तु इसमें भी इस वान में मन्देह है कि यह शब्द ''अद्भूत'' का प्रयोगवानों था।

विज्ञाद्य वर्त सृत्र (१८.६) के अनुमार वे शृह्नपिता और वैरय-माना के सन्तान हैं, किन्तु भनु के गत में (४,६४) में वे चाण्डाल-पिता और विपाद-साता के मन्तान हैं। उनके 'वर्ग' के सम्बन्ध में निताचरा का कि सहत हैं कि वे 'अन्त्यलों' का ही एक डपवर्ग हैं। इमिलिये अन्त्यलों के वारे में जो वात सत्य है, वह 'अन्त्यलांसिन्' के बारे में भी सत्य समर्मीं जा सकती हैं।

यदि हम यहाँ थोड़ा एक कर अपने प्राचीन साहित्य में 'अन्त्य-वासिन', 'अन्त्य' तथा 'अन्त्यज' आदि की सामाजिक अवस्था के बारे हमें जो जानकारी प्राप्त है, उसका लेखा-जोखा लें तो स्पष्ट है कि हम यह कहने के लिये स्वतन्त्र नहीं कि 'अद्भुत' शब्द के आधुनिक अर्थ में वे 'अद्भुत' थे। लेकिन तो भी ऐसे लोगों के सन्तोष के लिये जिन्हें अभी भी सन्देह बाकी हो, एक दूसरे दृष्टिकोण से भी यह परीक्तण किया जा सकता है। यह मान कर कि उन्हें 'अस्पूर्य' कहा गया है। हम यह पता लगाने का प्रयत्न करें कि धर्म-सूत्रों के समय में 'अस्पूर्य' शब्द का क्या भावार्थ था।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम धर्म-शास्त्रों के बनाये हुए "प्राय-श्चित्त" के नियमों को लें। इनका अध्ययन करने से हम यह देख सकेंगे कि क्या धर्म-सूत्रों के समय में भी 'अस्पृश्य' शब्द से बही माव प्रहण किया जाता था, जो आज लिया जाता है ?

हम उदाहरण के लिये 'अस्पृश्य' कहलाने वाली एक जाति 'चाएडाल' को लें। पहले तो यह बात ध्यान में रखने की है कि 'चाएडाल' शब्द से किसी 'जाति'-विशेष का यहण नहीं होता। यह एक दूसरे से मिन्न कई तरह के लोगों के लिये एक शब्द हैं। शास्त्रों में कुल मिलाकर पाँच तरह के 'चाएडालों' का वर्णन हैं। वे हैं (१) शूद्र-पिता श्रीर बाह्यण-माता की सन्तान, (२) कुँ वारी लड़की की सन्तान, (३) सगोत्र स्त्री से सन्तान, (४) संन्यासी होकर पुनः गृहस्थ होने वाले की सन्तान, (४) नाई-पिना श्रीर बाह्यण-माता की सन्तान।

यह कहना कठिन है कि कौन-सा चाएडाल "शुद्ध" होना आवश्यक कहता हैं। इस यह मान लेते हैं कि सभी चाएडाल "शुद्ध" होना आवश्यक कहते हैं। शास्त्रों ने "शुद्धि" के क्या नियम ठहराये हैं:—

गौतम धर्म-सूत्र (१६,३) की श्राज्ञा है :--

"के जाति-बहिष्क्रत, एक चाण्डाल, 'सृतक' के कारण 'अपवित्र' स्त्री, मासिक-अर्भ वाली स्त्री, मुदी तथा इनको स्परा करने वाले लोगों का

यदि स्पर्श हो जाये तो वह सचैल (वस्त्रों सहित) स्नान से "पवित्र" हो सकेगा।"

विशाष्ठ धर्म-सूत्र (४,३७) की आज्ञा इस प्रकार है :--

''यज्ञ-स्तम्भ, चिता, रमशान-भूमि, मासिक-धर्मिणी अथवा सर्यः-प्रमूता स्त्री, अपवित्र-आद्मी अथवा चाण्डाल को स्पर्श करने वाले को डुबकी लगाकर स्नान करना होगा।''

वौधायन वशिष्ठ से सहमत है, क्योंकि उसके धर्म-सृत्र (प्रश्न १, अध्याय ४, खरड ६, श्लोक ४) का भी कहना हैं:—

"अपवित्र स्थान पर लगा हुआ युन्न, चिता, यझ-स्तम्भ, चाएडाल तथा वेद बेचने वाले का यदि कोई ब्राह्मण स्पर्श करेगा तो उसे सचैल स्नान करना होगा।"

मनु-स्मृति के नियम इस प्रकार हैं :-

दिवाकीर्तिमुद्दक्यां च पतितं सृतिकां तथा। शवं तत्तपृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्तानेन शुद्ध्यति ॥ ४-५४॥

[ जब ब्राह्मण किसी चारडाल, किसी रजस्वला स्त्री, किसी पतित, किसी प्रस्ता, किसी राव अथवा जिसने शव का स्पर्श किया हो, ऐसे किसी का स्पर्श करता है, तो वह स्नान करने से शुद्ध होता है।।४-५४॥ ]

श्वभिर्द्दतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरज्ञवीत् । कन्याद्भिरुच हतस्यानयैश्चाराडालान्धेश्च दृग्युभिः॥ ४-१३१॥

[ कुत्तों द्वारा मारे गये (पशु) का मांस, किसी अन्य मांसाहारी पशु द्वारा मारे गये प्राणी का मांस अथवा चाग्डाल द्वारा भारे गये प्राणी का भांस पांचत्र होता है।। ४-१३१ ॥]

उन्हिद्धयेत तु मंस्युष्टो द्रज्यहस्तः कथंचन ।

अनिश्रायैव तद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियान् ॥ ४-१४३ ॥

[ किस रस्तु को किसी भी टंग से ते जाता हुआ कोई यदि किसी

"अपवित्र" व्यक्ति या वस्तु से ख़ू जायेगा, तो उस चीज को बिना रखे ही वह आचमन द्वारा पवित्र होगा ॥४—१४३॥ ]

'धर्म-सूत्रों' तथा 'मनु-स्मृति' से उद्भृत इन पाठों से निम्नलिखितः वानें स्पष्ट हो जाती हैं:—

- (१) चाएडाल से केवल बाह्मण ही "अशुद्ध" होता था।
- (२) सम्भवतः संस्कार-विशेष के ही अवसर पर शुद्धि-अधुद्धि का ख्याल किया जाता था।

## ( 8 )

यदि ये परिणाम ठीक हैं, तो यह 'अशुद्धि' है, 'अद्युतपन' नहीं। 'अशुद्धि' और "अद्युत'' का भेद एकदम स्पष्ट है। 'अद्युत' सभी को 'अपवित्र' करता है, किन्तु अशुद्ध केवल ब्राह्मण को ''अपवित्र'' करता है। 'अशुद्ध' का स्पर्श केवल संस्कारों के अवसर पर ही 'अपवित्रता'' का कारण बनता है। 'अद्युत' का स्पर्श सदैव।

एक और तर्क है, जिसका उल्लेख अभी तक नहीं किया गया है। इससे यह मत सर्वथा असिद्ध हो जाता है कि धर्म-सूत्रों में जिन जातियों के न.म आये हैं, वे "अछूत" थीं। वह तर्क दूसरे परिच्छेद में 'कोंसिल आदेश' की जो जाति-सूची और इस परिच्छेद में स्मृतियों के आधार पर बनाई गई सूची की तुलना से उत्पन्न होता है। इस तुलना से क्या प्रकट होता है ? कोई भी देख सकता है, इससे प्रकट होता है:—

- (१) स्मृतियों में दी गई जातियों की अधिक से अधिक संख्या केवल १२ है, लेकिन 'कौंसिल-आदेश' में जिनके नाम आये हैं, वे ४२६ तक पहुँचती है।
- (२) ऐसी जातियाँ हैं, जिनके साम 'क्षेंक्निक-श्रादेश' में हैं, किन्तुः स्मृतियों में वहीं हैं भे ४२६ में से ४२० जावियां ऐसी हैं, जिनके नाम स्मृतियों को बात नहीं।

१ को तिल-मादेश, में डल्लिलित ४५६ जातेथी में ते पेपस तीन ही का

- (३) ऐसी जातियाँ हैं जिनके नाम स्मृतियों में हैं, किन्तु 'कौंसिल-आदेश' की सूची में एकदम नहीं।
  - (३) ऐसी केवल एक जाति है, जिस के नाम दोनों में हैं। वह जाति हैं चमार।

जो यह नहीं मानते कि "अपिवत्र" और "अछूत" भिन्न-भिन्न होते हैं, वे उक्त वातों से अपिरिचित प्रतीत होते हैं। लेकिन उन्हें उनपर ध्यान देना ही पड़ेगा। यह वातें इतनी विशेष और इतनी प्रभावोत्पादक हैं कि हमें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि "अपिवत्र" और "अछूत" भिन्न-भिन्न हैं।

पहली बात को ही लें। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है।

यदि दोनों सूचियाँ एक ही और उन्हीं लोगों की हैं, तो दोनों में यह भेद और इतना अधिक भेद क्यों हैं ? यह कैसे हैं कि शास्त्रों में जिन जातियों का नाम आया है वह 'कोंसिल-आदेश' की सूची में है ही नहीं ? दूसरी ओर, यह भी कैसे हैं कि 'कोंसिल-आदेश' की सूची में जिन जातियों का नाम आया है वे शास्त्रों की सूची में हैं ही नहीं ? हमारे सम्मुख यह सब से पहली कठिनाई है।

यदि हम यह मान लें कि इससे एक ही प्रकार के लोगों का तात्पर्यं है, तो प्रश्न बड़ा गम्भीर हो जाता है। यदि एक ही प्रकार के लोगों से तात्पर्य है, तो स्पष्ट ही है कि आरम्भ में जो "अछूतपन" केवल वारह जातियों में सीमित था, वह ४२६ जातियों में फैल गया। इस "अछूतपन" के विशाल साम्राज्य के विस्तार का क्या कारण है? यदि यह ४२६ जातियाँ उसी वर्ग की हैं, जिस वर्ग की बारह जातियों का शास्तों में उल्लेख है, तो किसी भी शास्त्र में इन चार भी उनतीस जातियों का नाम क्यों नहीं है ? यह हो नहीं सकता कि जिस समय शास्त्र लिखे गयं उस समय

<sup>&#</sup>x27;अन्य सूची में उत्तितिस्तित तिर्फ दो जातियां में हैं—नट ख्रौर रजेक । किन्तु ' 'फींसिल-ख्रादेश' के ख्रत्ततार देश के छुछ दी हिन्सों में खळून माने जाते हैं । चमार गारे भारत में अछूत माना जाता है ।

## बितरे हुए आदमी अबूत कब बने ?

अभी तक जितना विचार-विमर्श हुआ है, उससे यह बात सिद्धहोगई कि एक समय था जब भारत के प्रत्येक गाँव के दो हिस्से होते थे। एक बसे हुए लोगों का, दूसरा छितरे हुए लोगों का। यदाप दोनों दूर-दूर रहते थे। 'वसे हुए लोग गाँव के अन्दर और छितरे हुए गाँव के बाहर' तो भी दोनों के परस्पर के सामाजिक व्यवहार में किसी प्रकार की बाधा न थी। जब गौ को पवित्रता का दर्जा मिल गया और गोमांस और गोमांस-भन्नण निपिद्ध ठहराया गया, उस समय समाज दो हिस्सों में बंट गया। बसीः हुई जातियाँ 'छूत' जातियाँ बन गईं स्त्रीर छितरी जातियाँ 'स्रख्त'। छितरे हुए आदमी अञ्चत कव समके जाने लगे, यह अतिम विचारणीय प्रश्न है। 'श्रब्धूतपन' की उत्पत्ति की निश्चित तिथि का निर्णय करने में जो कठिनाइयाँ हैं, जो प्रगट ही हैं। 'श्रखूतपन' सामाजिक मनोविज्ञान का एक पहल् है। एक दल की दूसरे दल के विरुद्ध एक प्रकार की सामाजिक घुणा है। यह सामाजिक मनोविज्ञान का ही एक विकृत वृद्धिगत रूप है, जिसे अपना श्राकार-प्रकार बनाने में कुछ समय लगा ही होगा। इसलिये कोई भी एक ऐसी चीज के अस्तित्व में जाने की निश्चित तिथि का निर्णय करने का दु:साहस नहीं कर सकता, जो सम्भवतः आदमी के ताथ की व्येली जिनने बड़े बादल के रूप में आरम्भ हुआ और बढ़कर, आज जैमा हम देखते हैं, यह सर्वव्यापी रूप धारण कर लिया। यह 'श्रखूतपन' का बीज कब बीजा गया होगा ? यदि किसी निश्चित तिथि का निर्णय करना संभव नहीं है, तो क्या उसके आस-पास की तिथि निश्चित की जा सकती हैं ?

एक निश्चित तिथि सम्भव नहीं है। किन्तु लगभग निश्चित तिथि वर्ताई जा सकती है। इसके लिये पहली बात यह करनी होगी कि इम ऊपर की खोर की उस सीमा का निर्णय करें, जब "श्रद्धूतपन" नहीं था, और तत्परचात् नीचे की खोर की सीमा काजव 'श्रद्धूतपन" का आरम्भ हो गया था।

अपरी सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में जो पहली बात ध्यान देने की हैं, वह यह है कि जो 'श्चन्त्यज' कहलाते हैं, उनका उल्लेख वेद में श्चाता है, लेकिन वे, इतना ही नहीं कि "श्चलूत' नहीं समभे जाते थे, किन्तु वे तो "श्चपवित्र" भी नहीं माने जाते थे। इस परिणाम के समर्थन में श्री काणे का यह कथन उद्धृत किया जा सकता है :--

"श्रारिम्भक वैदिक वाङ्मय में कई ऐसे नाम श्राते हैं, जिन्हें स्मृतिकारों ने 'श्रान्त्यज' कहा है। चमन्न श्रुक्वेद ( म, म, ३८ ) में श्राया है,
चाएडाल श्रीर पौल्कस वाजसनेयि संहिता में श्राते हैं, वेद श्रीर वमा (नाई)
श्रुक् वेद में भी, विदलकार श्रथवा विदलकर [स्मृतियों के बुरुद के प्रतिनिधि ] वाजसनेयि-संहिता तथा तैत्तिरीय बाह्मण में श्राते हैं। वासहपलपुली
[धोविन ] स्मृतियों के रजकों की प्रतिनिधि वाजसनेयि-संहिता में। किन्तु
इन श्रमुच्छेदों में इस बात की श्रोर कहीं इशारा भी नहीं कि यदि ये लोग
'जातियाँ' भी बन गये थे, तो ये लोग 'श्रह्नूत" थे। "१९

इस प्रकार वैदिक समय में कहीं कोई "श्रब्ध्वपन" नहीं था। जहाँ तक ''धर्म-सूत्रों" के समय की बात है हम देख चुके हैं कि उस समय ''श्रपवित्रता थी, किन्तु ''श्रव्युतपन" नहीं था।

क्या अनु के समय में 'क्यद्वापन' था ? इस प्रश्न का यो ही तावड़-तोड़ इसर नहीं दिया जासकता। मनुन्यति का एक स्रोकहें, जिसमें मनुका कथन है कि केवल चार वर्ण हैं, पाचवाँ हैं ही नहीं। यह स्रोक एक पहेली का रूप किये हुए हैं। यह यह सकना कि इसका ठीक तात्पर्य क्या हैं। आसान

धर्मशाम्य (हिनोय संस्थ, प्रथम साम, ५० १६६)

२. मनुस्मृति (१०, ४)

नहीं। स्पष्ट ही है कि जिस समय उसने यह लिखा उस समय कोई विवाद चल रहा होगा। मनु ने यहाँ उसी को शान्त करने का प्रयत्न किया है। यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि यह विवाद 'चातुर्वर्ण्य' को लेकर किसी 'जाति' के सम्बन्ध में रहा होगा। यह भी उतना ही स्पष्ट हैं कि विवाद का केन्द्र-विन्दु क्या रहा होगा? संचे प में कहना हो तो विवाद का विषय यही था, कि जाति-विधेय को चातुर्वर्ण्य के भीतर स्वीकार किया जाये अथवा वह चातुर्वर्ण्य के बाहर पाँचवीं 'जाति' मानी जाये ? यह सब एकदम स्पष्ट है। जो बात स्पष्ट नहीं है वह यह कि यह विवाद किस 'जाति' के सम्बन्ध में हैं ? यह इसीलिये कि जिस 'जाति' के सम्बन्ध में यह विवाद है, मनु ने उसका विशेष कृप से उल्लेख नहीं किया।

यह रहोक इस लिये भी पहेली का रूप लिये हुए है कि मनु का निर्णय भी अरण्ड है, मनु का निर्णय है कि कोई पाँचवाँ वर्ण नहीं। एक सामान्य कथन के तौर पर इसका एक अर्थ है, जो हर किसी की समक में आता है। लेकिन जब इस निर्णय को उस जातिविशेष पर लागू किया जाये, जिसका दर्जा विवाद-प्रस्त विषय था, तो इसका क्या अर्थ होता है? प्रकट ही है कि इसके दो अर्थ होते हैं। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि क्योंकि कोई पाँचवाँ वर्ण नहीं है, इसिलये वह जाति-विशेष इन्हीं चारों वर्णों में से किसी एक के अन्तर्गत स्वीकार की जानी चाहिये, किन्तु इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि वर्णोंकि वर्ण चार ही होते हैं, पाँचवाँ हो नहीं सकता, इसिलये उस जाति-विशेष को एकदम चानुवर्ण्य के बाहर माना जाये।

सनातनी हिन्दू का परम्परागत मत है कि उस मनुस्मृति के इस उद्धरण का अञ्चतों से सम्बन्ध है। यह 'अञ्चतों' का ही दर्जा था जो विवाद का विषय था; और 'अञ्चतों' के दर्जे के सम्बन्ध में ही मनु का यह निर्णय है। यह अर्थ इतना अधिक बद्धमूल हो गया है कि इससे हिन्दुओं के दो नेद ही माने जाने लगे हैं—सवर्ण हिन्दू तथा अवर्ण हिन्दू अर्थान अञ्चत। अश्व है कि क्या यह मत ठीव है। मनु के इस शोक का तान्पर्य कि म से

है ? क्या इसका तात्पर्य "श्रक्तां" से हे ? सम्भव है कि इस विषय की चर्चा विवाद-अस्त प्रश्न से दूर की चीज माल्म हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यदि इस श्लोक का सम्बन्ध "श्रक्तों" से ही हो तो इससे यह सिद्ध हो सकता है कि मनु के समय में "श्रक्कतपन" था। यह एक ऐसा परिणाम है, जिसका विचारणीय विषय से सीधा सम्बन्ध है। इसलिये इस विषय को लेकर विवेचन करना ही होगा।

मेरा निश्चित भत है कि उक्त ऋर्थ गलत है। मेरी मान्यता है कि इस रलोक का श्रव्युतों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं। मनु ने यह कहीं नहीं कहा है कि वह कौनसी जाति थी, जिसका दर्जा विवाद का विषय था और जिस के विषय में मनु ने अपना निर्णय दिया। क्या यह अञ्जूतों की 'जाति' थी अथवा यह कोई दूसरी 'जाति' थी ? अपने मत के समर्थन में कि इस रलोक का 'श्रञ्जतों' से किसी प्रकार से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, मैं दो वातों पर निर्भर करता हूँ - पहली बात तो यही है कि मनु के समय में 'ऋबूतपन' नहीं था। उस समय केवल 'ऋपवित्रता' थी। चारडाल के प्रति मन का भाव एक मात्र घृणा का है। वह चारखाल भी केवल 'अपवित्र' ही था। ेसा होने पर इस रलोक का किसी तरह भी 'श्रखूतपन' से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि हमारे पास इस बात के समर्थन में प्रमाण हैं कि इस श्लोक का सम्बन्ध 'अछूतों' से नहीं, 'दासों' से हैं। इस तत का आधार नारद-समृति के उस रलोक की भाषा है, जिसका उद्धरण इसी पुस्तक के सातनें परिच्छेद में, जहाँ 'ऋकृतपन' का चाधार में पेशा की चर्चा की गई है, दिया गया है। वह बात ध्यान देने की है कि नारइन्स्मित 'रासों' को पाँचवाँ वर्ण गानकर उनका उल्लेख करती है। यदि 'नारत-स्यृति' में पाँचयें-वर्ण का अर्थ 'दास' हो सकता है। तो कोई कारण नहीं कि मल-स्मति में पाँचवें वर्ग का अर्थ दास न हों। यदि यह तर्क ठीक है तो इससे उस कथन की जड़ ही कट जाती है कि मनु के समय में 'श्रकृतपन' था श्रीर मतु 'श्राब्धुतीं' को वर्ण-व्यवस्था के व्यन्तर्गत लेने को तैथ्यार न था। इन कारणों से मनु-स्मृति के इस श्लोक का सम्बन्ध 'श्रव्यूतपन' से नहीं हैं

श्रीर इसित्ये यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मतु के समय ।

इस प्रकार हम निश्चयात्मक रूप से 'त्रखुतपन' की उत्पत्ति की तिथि की ऊपरी सीमा का निर्णय कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मनु-स्मृति ने 'श्रञ्जतपन' का आदेश नहीं दिया ; तो भी एक महत्व-पूर्ण प्रश्न बाकी रह जाता है। मनुस्मृति का समय क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर के बिना एक सामान्य आदमी के लिये किसी विशेष काल में 'अञ्चत-पन' के होने, न होने के बारे में कुछ भी कह सकना कठिन है। मनुस्मृति के काल के बारे में पंडितों में मतैक्य नहीं। कुछ इसे अत्यन्त प्राचीन मानते हैं और कुछ अत्यन्त अर्वाचीन। सभी वातों का विचार करके प्रो० बृहलुए नं मनुस्मृति का एक समय निश्चित किया है, जो सत्य प्रतीत होता है। श्री बृहलार के मत से, जैसी मनुस्मृति हमें आज मिलनी है, ईसा की दूसरी शताब्दी में, अस्तित्व में आई। केवल प्रो० बहुलर ने ही मनुस्मृति के लिय इतना समीप का समय निश्चित नहीं किया। श्री दफ्तरी भी इस परिणाम पर पहुँचे हैं। उनका मत है कि मनुस्मृति १८५ ई० पूर्व के बाद अस्तित्व में त्र्याई । इससे पहले नहीं । श्री० दफ्तरी का तर्क है कि मौर्य-त्रश के नरेश बौद्ध-महाराज बृहद्रथ की हत्या से जो कि उसके बाह्मए सेनापित पुष्यमित्र ने की थी, इस का सीधा सम्बन्ध है। क्योंकि यह दुर्घटना १८४ ई० पूर्व में हुई:इस लिये मनुस्मृति १८४ ई० पूर्व के वाद लिखी गई होगी। इस प्रकार के परिग्णाम का समर्थन करने के लिये पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ मीर्थ की हत्या थीर भनस्मृति ने लिखे जाने में जो सम्बन्ध रहा है उसे जोरदार अकाटय जमाणों से सिन्न करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से श्री दुफ्तरी ने ऐसा नहीं फिया। इसलिये उनका परिणाम निराधार प्रतीत होता है । इस प्रकार के सम्बन्ध की स्थापना अनिवार्य है। सौभाग्य से इस सम्बन्ध में गवाही की कमी तहीं।

दुर्भाग्य से पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ मौर्य की हत्या की खोर किसी का ध्यान नहीं गया, अथवा जितना चाहिये उतना ध्यान खाकर्षित नहीं दुआ। इतिहासक्षों ने इसे दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत मगड़े का-सा रूप देकर एक सामान्य-सी घटना मान लिया है। इसके परिणामों की ओर ध्यान दें, तो यह युगान्तर-कारी घटना थी। इस घटना का महत्व इस बात से नहीं मापा जा सकता कि यह दो राजवंशों का परिवर्तन था—मौर्या द्वारा शुंगों का स्थान-प्रहण। यह फांस की राज्य-क्रांति से भी, यदि वड़ी नहीं तो उतनी ही बड़ी राजनीतिक क्रांति थी। यह एक क्रांति थी—'लाल क्रांति'। इसका उद्देश था बौद्ध राजाओं का तख्ता उलट देना। इसके स्त्र-संचालक थे बाह्मणा। पुष्यिमत्र द्वारा बृहद्वथ की हत्या इती एक वात की खोतक है।

विजयी ब्राह्मण्वाद को अनेक चीजों की आवश्यकता थी। स्वामा-विक तौर पर इसके लिये यह आवश्यक था कि यह चातुर्वर्ण की दंश का कानून बना दे । बौद्ध इसे अस्वीकार करते ही थे। इसे इस बात की भी आवश्यकता थी कि जिस पशु-चलि को बौद्धों ने रोक दिया था, उसे कानून का रूप दे दिया जाय। लेकिन इसे इसके अतिरिक्त और भी कुछ चाहिये था। बौद्ध नरेशों के विरुद्ध यह क्रांति लाकर ब्राह्मणवाद ने देश के ऐसे दो प्रचलित नियमों का उल्लंबन कर दिया, जिनको सभी लोग पवित्र और अनल्लंघनीय मानते थे। पहला नियम तो यह था कि बाह्यण के लिये राख का स्पर्श भी पाप था। दूसरे नियम के अनुसार राजा का शरीर पवित्र था क्योर उसकी हत्या पाप । विजयी बाह्यम्बाद को चापने पानों का समर्थन करने के लिये एक पवित्र प्रत्य की आवश्यकता थी। जो सभी के लिये प्रमाण्-स्वक्ता हो । भनुस्यृति की एक न्यान व्याकर्षित करने वाली विशेषता यह है, कि यह न केवल चातुर्वसर्य की देश का कानृत बनाती है। न केवल यहा-वृत्ति को काउन की हाँए से उचित ठहराती हैं, किंतु यह, यह भं! बताती है कि बाह्यम की कब हाथ में शक्त लेना चालिये, और कब बह राजा की .हत्या करके भी अधम नहीं फरता। इस मामले में 'गतुरमृति' ने वह काम किया है, जो पहले की किसी स्पृति ने नहीं किया। यह एकदम नया रास्ता है। यह एकदम नवीन सिद्धांत है। 'मनुस्मृति' को ऐसा करने की क्या आवरयकता पड़ी ? इसका केवल एक ही उत्तर हैं कि पुष्यिमित्र ने जो राज्य-क्रांति की थी, उसका दार्शिनक समर्थन करने के लिये। पुष्यिमित्र और मनुस्मृति के इस नये सिद्धांन के बीच के सम्बन्ध से यही प्रकट होता है कि 'मनुस्मृति' १८४ ई० पूर्व के कुछ बाद में अस्तित्व में आई। यह ऐसी तिथि है, जो प्रो० बूहलर की तिथि से बहुत दूर नहीं है। 'मनुस्मृति' का काल-निर्णय हो जाने पर हम कह सकते हैं कि दूसरी शताब्दी में 'अञ्चलपन' नहीं था।

श्रव हम "श्रद्धतपन" की उत्पत्ति की नीचे की सीमा के निर्णय की श्रोर ध्यान दें। इसके लिये हमें चीनी-यात्रियों के पास जाना होगा, जो भारत श्राये श्रीर जिन्होंने श्रपने समय के भारतीयों के रीति-रिवाजों का उल्लेख किया है। इनमें से फा-हि-यान नामक चीनी यात्री का कथन विशेष है। वह ४०० ई० में भारत श्राया। जो कुछ उसने देखा श्रीर लिखा, उसमें निम्नलिखित श्रनुच्छेद श्राता है:—

"इस (मथुरा) से दिल्ल तथाकथित मध्य-देश हैं। यहाँ का जल-वायु उत्ता और समशीतोष्ण है, यहाँ न पाला पड़ता है, न वर्फ गिरती है। लोग समृद्धि-शाली हैं। उन पर व्यक्ति-कर नहीं है तथा दूसरी सरकारी पावन्दियों से भी मुक्त हैं। जो सरकारी जमीन जोतते हैं उन्हें अपने लाभ में से एक भाग देना पड़ता है। यदि वे जोतते रहना चाहें जोतते रह सकते हैं, यदि वन्द करना चाहें तो वन्द कर दे सकते हैं। राजा विना शारीरिक दण्ड के शासन करते हैं। अपराधियों को परिस्थिति अनुसार हलका या भारी जुर्माना किया जाता है। बार-बार विद्रोह करने पर भी केवल उनका शहिना हाथ ही काटा जाता है। राजा के दायें बायें रहने वाले उसके अंग रक्कों का निश्चित वतन है। देश भर में चांडालों के अतिरिक्त कोई भी न किसी जीव की हत्या करना है, न सुरापान करता है, और न लहसुन या प्याज खाना है। चांडालों को 'कुपुरुष' कहा जाता है। वे दूसरों से पृथक रहते हैं। यदि ने वन्ती या बाजार में प्रवेश करते हैं तो वे अपने आप को पृथक करने के लिए लकड़ी के दुकड़े से एक प्रकार की आवाज करते हैं। आदिसयों को उनके शागमत का पता लग जाता है। व उससे वचकर चलते हैं। इस प्रदेश में ये लोग न सूखर पालते हैं, न मुगें। ये पशुष्यों का जय-विकय भी नहीं करते। इनके यहाँ खुले वाजारों में न कसाई-खाने होते हैं और न शराव की दुकानें। क्रय-विकय में ये कौड़ियों का उपयोग करते हैं। चांडालों का जाम है केवल शिकार खेलना और मछली वेचना। "

क्या इस कथन को फाहियान के समय "श्रद्धतपन" की विद्यमानता का धमाण विकार किया जा सकता है ? चार्य्डालों के प्रति जो व्यवहार किया जाता था, उस वर्णन के एक हिस्से से ऐसा परिणाम निकाला जा सकता है कि फाहियान के समय "श्रद्धतपन" का श्रस्तित्व था।

किन्तु, इस परिणाम के स्वीकार करने में एक कठिनाई है। कठिनाई इस कारण पैदा होती है, क्योंकि जो छुछ कहा गया है, वह चायडालों के विषय में है। "अकृतपत" का अस्तित्व अथया अनस्तित्व सिद्ध करने के लिये 'वायडालों" का अदाहरण एक अच्छा उदाहरण नहीं। बाह्यण "चायडालों" को अपने परस्परागत शत्रु समझते रहे हैं। उनके लिये यह स्थानाविक है कि व उन पर पृणित-आचरण का आरोप लगायें, उनके लिये निच-शादों का असोग करें। अपनी दें प-भावना की शान्ति के लिये उनके प्रति एकदम बनावटी व्यवहार करें। इनलिए जो छुछ भी आंडालों के पारे में कहा गया हो उस पर बहुत सोच विचार कर विश्वास करना चाहिये।

यह तर्क केवल कल्पनाश्रित नहीं है। जिन्हें यह तर्क तुर्वल प्रतीत होता हो वे प्रमाण-स्वरूप बाण की कादम्बरी में दिये अये चायलातीं के प्रति जिल ज्यवहार पर विचार कर सकते हैं।

कारम्बरी की कथा यही उलभी हुई है। बास्तव में जनसे हमारा विदेश सम्बद्ध भी नहीं। हमारे उहं रयं के लिये इतनी आनकारी पर्याप्त है कि यह कथा एक आण्डल कन्या द्वारा गाने गये तेशापायन नामक ठोते न शहर गंजा की सुनाई है। कावन्यरी का निम्मलिखित इब्रहरण हमारे लिये महत्वपूर्ण है। बाब ने भाग्छाल-बन्दी का जो बर्णन किया है उसी में भाराभ करना प्रांक होगा। वह इस प्रतार है:— "मैंने बर्बरों की बस्ती देखी—दुष्कमों का साचात् वाजार। चारों स्नोर शिकार-रत लड़के, अपने कुत्तों को खोलते हुए, अपने वाजों को सिखाते हुए, अपने जाल सुधारते हुए, हथियार लिये हुए, मछली पकड़ते हुए, वेप-भूषा में भूतों के समान भयानक। यने वांस के जंगलों से घिरी खनकी बस्तियों के दरवाजों का अनुमान जहाँ नहाँ उठने वाले घरों के धुयें से लग सकता था, चारों और के घेरे में खोपड़ियाँ लगी हुई, रास्ते में कूड़े के हेर पर हड़िड्याँ पड़ी हुई, मोपड़ियों के आँगन में रक्त चर्ची और मांस के दुकड़ों का कीचड़। उनका जीवन शिकार का, भोजन मांस का, तेल-फुलेल चर्ची का, वस्त्र मोटे खुरदुरे रेशम के, आसन सुखे चमड़े के, घरों के पहरेदार कुत्ते; चढ़ने के लिये पशु-गायें, आदमी के लिये काम, स्त्री और शराब; देवताओं के लिये बलि रक्त की, पशु-वध। वह जगह साचात नरक की मूर्ति थी।"

इस प्रकार की बस्ती में से चारहाल-कन्या अपने तोते के साथ राजा शहूक के महल को जाती है। राजा शहूक अपने दरबारियों के साथ दरबार में विराज्मान है। द्वार-पालिका अन्दर आती है और निम्न प्रकार की सूचना देती है:—

"महाराज, दिन्या से आई हुई एक चांडाल-कन्या द्वार पर बनी हैं।
यह उस त्रिशंकु-वंश की शोभा है जो आकाश पर चढ़ा था, किन्तु कोधी
इन्द्र के कक प्रहार के कारण भूमि पर गिरा। उसके पास पिंदरें में एक
सोता है और वह मेरे द्वारा श्रीमान से यह निवेदन करती है: महाराज,
आप समुद्र की तरह संसार के सारे रत्नों को महण करने के अधिकारी
हैं। यह समग्र कर कि यह लोता रांग्गर का एक अद्भुत आश्चर्य और
अगुल्य रत्न हैं, में शायकों सम्मिद्रस करने के लिये नाई हैं और आपके
कार्य करना पाहती हैं, में राजय। अध्या जमका महन्त्र कुत लिया।

इस प्रकार असमें अपना अल्पा दिया। गाजा में, जिसकी क्लावना

जागृत हो गई थी, दरवारियों की ओर देखा और क्यों नहीं, उसे आने

्राने विया। यह चली आई।

राजा और उसके दरबारियों ने पहले उसकी और ध्यान नहीं दिया। राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिये उसने चित्रित फर्श को बाँस से ठोका। इसके आगे बाण उसके सौन्दर्भ का वर्णन करता हैं:—

"तब राजा ने 'जधर देखों' कह कर द्वार-पालिका के निर्देशानसार उस चांडाल-कन्या की वेश-भूपा की श्रीर बड़े ध्यान से देखा। उसके आगे २ एक आदमी चल रहा था, जिसके वालोंको उसकी दीर्घ आयुने सफेद कर दिया था: जिसकी आँखें कमल की तरह लाल थीं; जिसके अंग, विगत-तारुएय होने पर भी लगातार परिश्रम कं कारण मजबूत थे; उसकी शकल-सूरत यद्यपि मातंग की थी, तो भी उपेन्निसीय नहीं थी, और जो दरवार के योग्य रवेत वस्त्र धारण किये हुए था। उसके पीछे-पीछे एक चांडाल लढ़का था. जिसके बाल उसके दोनों कन्धों पर लटके हुए थे। उसके हाथ में एक पिंजरा था। पिंजरे की सीखों का रंग यद्यपि सुनहरा था, तो भी वह तोते की कलंगी की छाया पड़ने के कारण नीलम की तरह अमकती थीं। वह ( जांडाल-कन्या ) खर्य अपने साँवले रंग के कारण उस कृष्ण के सदश थी, जिसने एक बार श्रमुरों में अमृत छीनने के लिये स्त्री-मेष धारण किया या। वह ऐसी प्रतीत होती थी, मानों नीलए की प्रतिमा चली जा रही हो। उसके नीले बस्त्रों पर, जो एड़ी तक लटके हुए थे, लाल रंग के रेशम की एक चादर पड़ी थी, मानो सन्ध्याकालीन सूर्य नील कमल पर चमक रहा हो। उसके कान से लटकती हुई बाली के कारण उसके गाल का रंग सफेद हो गया था, जैरो उगते हुए चन्द्रमा की किरणों के कारण राजि का सखड़ा। उसके माथे पर गोरोचन का एक छोटा-सा तिलक था, मानी यह एक तीसरी आँख हो, वह शिवजी के श्रंग पर सजी वर्षतारोहिणी पार्वती-सी लगती थी।

"वह श्री (लक्सी) की तरह शोभायमान थी, जिसके वस्त्र नारायण की नील-वर्ण छाया की शोभा से मुशोभित थे; अथवा रित की तरह, जिसे कोषी शिव द्वारा वहन किये गये काम देव की आग से उत्पन्न होने वाले खुरों ने काला कर दिया था; अथवा यमुना की तरह, जो बलराम के हल से खींची जाने के डर से भागी जा रही थी, अथवा गहरी लाख से जिसने उसके कमल जैसे चरणों में से फोंपलें निकाल दीं, ठीक वैसे ही जैसे दुर्गा के रक्त-चरण जिसने अभी महिपासुर का दलन किया हो।

"उसकी उंगिलियों की गहरी लाली के कारण उसके नाखन गुलाबी रंग के थे, चित्रित फर्श उसके कोमल स्पर्श के लिए अति कठोर था। वह आगे बढ़ी और उसने अपने पाँव जमीन पर ऐसे टेक दिये मानों दो कोमल टहनियाँ हों।

"उसके पाँच से निकलने वाली अग्नि-वर्ण किरणें उसे ऐसे घरे हुए भी, मानो वह अग्नि (-देवता) के बाहुओं में घिरी हों, मानो उसके सौन्दर्थ पर मुग्ध होकर वह उसके जन्म-दृष्ण को दृर कर ब्रह्मा के 'कूत' को 'अकृत' करना चाहता हो।

"उसकी कमर ऐसी थी मानो प्रेम के हाथी के माथे पर तारों की पिक्त जड़ी हो, उसकी माला बड़े-बड़े चमकदार मोतियों की एक लड़ी थी; मानो गंगा की धारा जिसे अभी-अभी यमुना ने रंगत दी हो।

शरद्-ऋतु की भाँति उसने अपने कमल-सहश नयन खोले, वर्षा-ऋतु के बादलों जैसे उसके काले-काले बात थे, गणय-पर्वत की प्रांखला की तरह यह चन्दन से लदी थी, राशि-चक्र की एएए घट मोलियों में जड़ी थी। यहरवती की तरह उसका श्रांश कमल की तरह सुन्दर था। मूझा की तरह वह हदन पर अधिकार नारती थी। वन की तरह उसके पास जीवित सौन्दर्य था। वेपकन्या की तरह उस पर विसी का अधिकार न था। निद्रा की तरह वह खोखों पर जानू वस्ता थी। जिस अखार जंगल में एक बागल मरीयर हाशियों से उपद्र त रहता है, उसी अबार अपने मातरा-जन्म के सारमा बाह

की तरह वह केवल आंखों को सुख देने वाली थी: बसन्त के फूलों की तरह वह जाति-पुष्प विहीन थी: कामदेव के धनुष की तरह उसकी पतली कमर हाथ से तानी जा सकती थी; और उसके घुंघराले बाल, अल्कापुरी के यज्ञ-राज की लच्मी के समान थे। उसका ताक्एय अभी खिला ही था. वह अत्यन्त सुन्दर थी। राजा की आश्चर्य हुआ। वह सीचने लगा "विधाता ने, इस सौन्दर्य को अस्थान (अनुचित स्थान पर) उत्पन्न किया। क्योंकि यदि वह अपने चांडाल रूप का उपहास करने के लिये पैदा हुई हैं, कि सारे संसार के सौन्दर्भ कृपी धन का, उसके द्वारा उपहास होता है, नो बह एक ऐसी जाति में क्यों पैदा हुई, कि कोई उसका उपयोग ही न कर सके, नि:सन्देह प्रजापित ने केवल श्रपनी कल्पना से ही इसकी रचना की है। उसे इर रहा कि मातंग-जाति के स्पर्श से कहीं उसे दुएड न भोगना पड़े अन्यथा यह श्रद्धत सींदर्य, जो हाय से वनाये यंगों में श्रा ही नहीं सकता. कहां से श्राया ? श्रीर, यद्यपि इसका मप अन्दर है. तो भी अपने जन्म की नीचता के कारण, वह मर्त्यलीक की लहुनी की तरह देवताओं की निरन्तर निन्दा का कारण हैं। तथा अपने सींदर्भ के ही कारण इस प्रकार की विचित्र रचना करने वाले बहा। के मन में भय का संचार करती है।" जिस समय राजा इस प्रकार सोच रहा था, वह कन्या, वड़े विश्वास के साथ जो उसकी श्रायु से परे की चीज थी--राजा के सामने क्षकी, वह कानों तक फुलों से लंदी हुई थी। जिस् समय वह अणाम प्रत्ये चित्रित पर्या पर आगे बही तो इसके सेवक ने यह तीता लिया जो अभी वितरे में धुना आ: और दो चार केंद्रम श्राग वह कर उसे राजा को दिखात हुए कहा -

शिमान्! इस तिने का नाम वेशस्थायन है। यह स्व शान्ती हा अर्थ जानता है। यह राजनीति के व्यवदार में क्षणत है। यह कथा, इतिहाल और प्राण का परिवत है। यह संगीत के स्वन्ताल में सुपरि-लित है। यह सुन्दर अदितीय आधुनिक है सकराओं, नाहकों और कृषिताओं की रचता करता है तथा हमें सुनाता है। यह वावपह है और ईति। तांस्ता, तथा सुदंग-वादन में अतितीय है। यह वावपह है और

है छोर चित्र-कला में भी चतुर है। अह कीड़ा में भी बहादुर है, और प्रमक्तलह में कोधित तरुणी को शांत करने के उपाय खोज निकालने में भी पंडित है। यह हाथियों, घोड़ों, आद्मियों तथा स्त्रियों के लच्चण का ज्ञाता है। यह सारी पृथ्वी का रत्न है। मेरे स्वामी की पुत्री, यही विचार करके कि जिस प्रकार मोतियों का स्थान समुद्र है, उसी प्रकार १थवी के धन आपके हैं, इसे आपको समर्थित करने के लिये लाई है। हे राजन ! इसे खीकार करें।"

चाएडाल-कन्या का यह वर्णन पढ़ते हैं तो अनेक प्रश्न पैदा होतें हैं। पहले तो यही कि यह वर्णन फाहियान के वर्णन से कितना भिन्न हैं। द्सरे बाण, एक वात्स्यायन बाह्मण है। इस वात्स्यायन बाह्मण को चांढाल-यस्ती का ऐसा वर्णन कर चुकने के बाद चांडाल-कन्या का ऐसा ठाट-बाट का वर्णन करने में कुछ संकोच नहीं होता। क्या इस वर्णन का 'ऋछूतपन' के साथ जुड़ी हुई पहले दर्जे की घूणा की भावना के साथ मेल बैठता है ? यदि चांडाल श्रञ्जूत थे, तो एक श्रज्जूत-कन्या राजा के महल में कैसे जा सकती थी ? एक अकूत के लिये बाए। इस प्रकार की भाषा कैसे उपयोग में ला सकता था ? पतित होने की बात तो बहुत दूर हैं; बाए। के समय में नाएडालों में राजवंश भी थे। बाए ही चाएडाल-कन्या को चाएडाल-राज-कमारी कहता है। बाण ने कादम्बरी को ६०० ई॰के ग्रास-पास लिखा। इसका अर्थ हुआ कि ६०० ई० नक चाएडाल अझूत नहीं सममे जाते थे। इससे यह एकदम सम्भव गालुम होता है। कि फाहियान ने जिस अवस्था का वर्णन किया है वह यद्यपि श्रद्धतपन की सीमा को स्परी करती है किन्तु वह अब्रुतपन नहीं भी हो सकती। सम्भव है कि यह अपवित्रता की ही एक सीमा हो। नाहाणों को इस प्रकार की 'पवित्रता' की लेकर अति फरने की बुरी आवत रही ही है। यह बात और भी अधिक सम्भव प्रतीत होती है यदि हम यह बात याद रखें कि जब फाहियान भारत आया उस समय यहाँ गुप्त राजाओं का राज्य था। गुप्त-नरेश बाह्मण-वाद के समर्थक थे। यही वह समय है जब बाह्ममा-वाद का पुनकद्वार हुआ और वह विजयी

हुआ। यह एकदम सम्भन्न है कि फाहियान जिस चीज का वर्णन करता है वह 'श्रव्हतपन' नहीं है किन्तु वह एक सीमा है जहाँ तक ब्राह्मण इस संस्कार-गत श्रपवित्रता को खींचकर ले जाना चाहते थे। यह संस्कार-गत श्रपवित्रता कुछ जातियों—विशेष रूप से चाण्डाजों—के साथ जुड़ गई थी।

दूसरा चीनी यात्री जो भारत आया उसका नाम यूवान-च्वांग था।
वह ६२६ ई० में भारत आया। वह भारत में सोलह वर्ष रहा और लोगों
के रीति-रस्मों और देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की गई अपनी
यात्राओं का बहुत ही सच्चा-सच्चा लेखा अपने पीछे छोड़ गया है। भारत
के भकानों और शहरों की सामान्य अवस्था का वर्णन करते हुए वह
कहता है—

"जिन बहितणों और शहरों में वे रहते हैं उन शहरों अथवा प्रदेशों की चार शवार केंचो और चौड़ी हैं किन्तु सड़कें तंग और टेढ़ो-मेड़ी हैं। दुकान सड़कों पर हैं और सरायें सड़क के किनारे-किनारे हैं। कसाई-धोबी, नट-नर्तक, बिधक, और भंगियों की बस्ती एक निश्चित चिन्ह द्वारा पृथक की गई हैं। वे शहर से बाहर रहने के लिये मजबूर किये जाते हैं, और जल दक्षी दन्हें किसी वर के पास से शुकरना होता है तो वे बावी और बहुत इवकर निकलते हैं।"

अपर का कहार्या इतना अधिक छोटा है कि उससे कोई निश्चित परिशाम निकालना असम्भव है! लेकिन इसमें एक बात महत्व की है, जीर यह नह कि फाहियान का जो वर्णन है यह केवल चायहालों के सम्बन्ध रखता है, और स्वान-च्यांग का चर्णन चांडालों के अतिरिक्त दूसरी जानियों पर भी लागू होता है। यह एक बड़े ही नहत्व की बात है। ऐसे निर्णाय के विकास कोई ऐमा-बैसा तक नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह सामग्री के अतिरिक्त दूसरी जानियों पर भी लागू है। उसलिये का एकदम सम्भव है कि जम स्वान-कार्य भारत आया नो अबहुद्दरन की उत्पान हो गई भी।

जपर जो प्रज्ञ कहा जा चुका है, कमने आपक पर हम यह वह

सकते हैं कि २०० ई० में तो अब्बूतपन का अस्तित्व नहीं था, किन्तु ६०० ई० तक इसका जन्म हो गया था।

अञ्चलपन की उत्पत्ति का निर्णय करने के लिये यह हो उपर और नीचे की सीमायें हैं। क्या हम 'अञ्चलपन' की उत्पत्ति की कोई ऐसी विधि निश्चित कर सकते हैं, जो लगभग ठीक हो। मैं समभाता हूँ कि यदि हम गो-मांसाहार से आरम्भ करें तो हम कर मकते हैं। गो-मांसाहार ही 'अञ्चलपन' के मूल निहित है। यदि हम गो-मांसाहार-निषेध को अपने चिंतन की आधार-शिला बनायें तो इसका यह मतलब होता है कि 'अञ्चलपन' की उत्पत्ति का गोवध तथा गो-मांसाहार-निपेध से सीधा संबंध होना चाहिये। यदि हम यह बता सकें कि गोवध किस समय एक अपराध बना, और गो-मांसाहार किस समय पाप बना तो हम अञ्चलपन' की उत्पत्ति की एक ऐसी तिथि निश्चित कर सकते हैं, जो लगभग ठीक हो।

गो-वध कव एक अपराध घोषित किया गया ?

हम जानते हैं कि मनु ने न तो गो-मांसाहार का निगम किया और न गो-वध को ही एक अपराध ठहराया। यह अपराध कब बना १ जैसां कि डा॰ डी॰ आर॰ भएडारकर ने स्पष्ट किया है। चौथी ई॰ में किसी समय गुप्त-नरेशों द्वारा गो-वध प्राग्य-दण्डनीय अपराध घोषित हुआ।

इसलिये हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अझूतपन ४०० ई० के आस-पास किसी समय पैदा हुआ। यह बौद्ध धर्म और जाताम धर्म के मंत्रप में से पैदा हुआ है। इस संघर ते मारत के इतिहास की पूर्व तरह बदल दिशा है। खेद हैं कि भारतिय उतिहास के विद्याधियों ने इसके अध्ययन की उपेक्स की है।